होता है। यूरोप में हर र पश्चासीवाँ व्यक्ति ही पर जिनके पास रेडिया है। अगर आपके पास नहीं कर सकते, रेडियो त्र्याप 'प्रसारिका' से

'प्ररिसाका', साहित्य, कला, इतिहास, यात्रा, दर्शन, धर्म, विज्ञान, मनोविज्ञान त्र्यादि विषयों पर देश भर के प्रख्यात व्यक्तियों के चुने हुए भाषणों का संग्रह है। उच्च कोटि की बौद्धिक सामग्री के ऋलावा इस संग्रह में कहानी, कविता, नाटक, हास्य-रस के लेख आदि भी होते हैं। ऐसी उत्कृष्ट सामग्री सभी को मुलभ करने के लिए इस सचित्र, लगभग मी पृष्ठ की पत्रिका का मूल्य केवल बाठ आने रखा गया है।

नोट-प्रसारिका के पहले दो अंक 'रेडियो संग्रह' से प्रकाशित हुए हैं।

> पन्लिकेशन्स डिवीजन श्रोल्ड सेक्रेटेरियट, दिछी-८

### "श्राजकल" का वार्षिक श्रंक दिसम्बर १६४६

# "बौद्ध-धर्म के २५०० वर्ष"

मुख्य सम्पादक पी० वी० वापट

भूमिका खेखक सर्वप*ल्सी राधाकृ*णान

मूल्य ३) रुपये



पकाशक

पब्लिकेशन्स डिवोजन, भोन्ड सेकेटेरियट, दिश्ली-= वर्ष १२

श्रंक ८

पूर्यांक १५०

### दिसम्बर १९५६

#### सम्पादक संग्रहवा :

बनारसीदास चतुर्वेदी नगेन्द्र मोहन राव चन्द्रगुप्त विद्यालंकार (मन्त्री)

सद्यायक सम्यादक—वीरेन्द्र कुमार त्यागी

वार्षिक मूल्य-- १ इपये, एक डाकर या नौ शिक्तिंग एक प्रति-- बाह बाने, एक सेंट या नौ पेंस

पब्लिकेशन्स दिवीजन, बोन्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८

## रामंतीर्थ बाह्यी तेल

(स्पेशल न्० १) विदेक भौषांचि (तक्ति)

स्मरण शक्ति बढ़ती है, गाढ़ी निद्धा आसी है तथा बाल काले होते हैं। श्राँकों में डालमे से श्राँकों की रोशनी बढ़ती है।



कान में डाखने से कान के सब रोग मिटते हैं। गंकापन दूर होता है। सब ऋतुओं में उपयोगी।

कीमत: - बड़ी शीशी ३॥), छोटी शीशी २) रु० प्रत्येक स्थान पर मिलता है।

४॥ =) का मनी खाँडर यही शीशी के लिए तथा ३॥।=) का मनी खाँडर छोटी शीशी के लिए (डाक व्यय मिलाकर) मेजें।

नीचे पते पर प्रातः ७॥ बजे से ६॥ तक धौर सायंकाल ६ से ७॥ बजे तक योग की कड़ाएँ नियमित रूप से (रिववार की खुद्दी) जगती हैं। स्वस्य बनने धौर ठीक रहने के लिए हमारा आकर्षक मानचित्र मंगाहये, जिसमें योग के खासन दिलाये गए हैं धौर जो एक रुपया चौदह धाने मिलने पर मेज हिया जाएगा। घर पर हन धासनों को बड़ी सरलता से किया जा सकता है।

### श्री रामतीर्थ योगाश्रम

(दादर सेयट्रल रेलवे) इसी :—६२८६ **बस्बई १४** "प्राम्स ≔PRANAYAM"

DADAR BOMBAY



· CHARMINE CABINETS · EXCELLENT PERFORMANCE CONTACT YOUR NEAREST AUTHORISED DEALER



ORIENTAL RADIO CORPN. Head Office : VARMA BINLDING WA, DAG EXTENTION NEW DELHI

NEW DELHI

MADRAS BOMBAY S. NEW CHEEKS NOAD, IN MOURT ROAD (979 OPERA HOME!)

CALCUTTA ANDHI HOUSE NOW EXTH



## बौद्ध-धर्म के २५०० वर्ष

### विषय सूची

|                                          | संस्वन                         | वृष्ठ | संस्था |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|
| भूमिका                                   | सर्वपक्ती राषा <b>हृज्या</b> न | •••   | 4      |
| पहला अध्याय                              |                                |       |        |
| बीद्ध-धर्म का प्रारम्भ तथा               | पी० एस० वैश                    | ***   | 50     |
| बुद्ध चरित                               | मी० बी० जोशी                   |       |        |
| द्सर। श्रध्याय                           |                                |       |        |
| चार बौद्ध परिषदें                        | भिन्नु जिनानम्द                | •••   | 25     |
| प्रथम परिषद                              |                                |       |        |
| दूसरी परिषद                              |                                |       |        |
| तीसरी परिषद<br>चौथी परिषद                |                                |       |        |
| चाया पारवद                               |                                |       |        |
| तीसरा अध्याय                             |                                |       |        |
| श्रशोक श्रीर बौद्ध-धम                    | पी॰ वी॰ बापट, पी॰ सी॰          |       | 35     |
| का विस्तार                               | बागची, जे॰ एन॰ ताकासाची,       |       |        |
| भारत                                     | वी॰ वी॰ गोसको, चार॰ सी॰        |       |        |
| मध्य पशिया और चीन                        | मज्मदार                        |       |        |
| कोरिया भौर वाशान<br>निब्बत भौर लहाख      |                                |       |        |
| निपास<br>नेपास                           |                                |       |        |
| नील <b>द्रा</b>                          |                                |       |        |
| - (1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 |                                |       |        |

.

```
वर्षी
सक्तव द्वीर
स्वाम
काम्युक
कम्म।
इयडोनेशिवा
ध्वासेक का साम्राज्य (मानचित्र) पृ० संस्था ४६ के सामने
```

#### चौथा अध्याव

बौद्ध-धर्म की प्रधान शास्त्राएँ और सम्प्रदाय भारत (स्थविरवादिन अथवा बरवादिन, महीशासक सर्वौस्तिवादिन, हैमानत. वारिसप्रत्रीय, धर्मग्रप्तिक, कारयपीय, सीजान्तिक, महासंधिक, बद्दभतीय, चैत्यक, माध्यमिक, बोगाचार) उत्तर के देश : तिष्वत नेपास, चीन ( ध्यानशासा, नियन-ताई मत) बापान (तेन्दाई पंध. खेन बौद्ध-बर्स, निचिरेन प्रम्थ ) बचिया के देश : श्रीसंका. बर्गी, बाईल यह, कम्बोडिया

भनुकूल चन्द्र बैनजीं, वी॰ बी॰ ''' ६८ गोखते, जी॰ एच॰ सासाकी, जे॰ एन॰ ताकासाकी, पी॰ बी॰ बापट

वॉक्वॉ अध्यक् बौद्ध साहित्य

> महावर्ः, निवानकवा, पानि सुत्त पिटक,

पी॰ बी॰ बायट, निवनाच दश्च

10

बठा अध्याय

बौद्ध शिच्नग

युस • दुन

पन वाकासाकी

198

निक्तु-प्रशिक्ष, विधापीठों के कप में क्हार, विदार विश्व विद्यालय: नालन्दा घौर क्लमी, विकमशीला, जगदल

भौर बोदन्तपुरी

बुद्ध सम्बन्धी विवादित (१६ एइ)

पुर संग १६६ और १६७ के बीच

सातवाँ प्रच्याय

श्रशोक के उत्तरकालीन इंड बौद्ध महापुरुष

मारत

शासकः मिनान्दर, कनिष्क, द्वै पालि अन्यकारः नागलेन, दुक्कदक्त, दुक्कपेष,

चन्मपाल

संस्कृत घन्यकार : धश्वयोष, नामार्जुं न,

इक्पालिक, मावनिवेक,

चसंग, बसुबन्ध, दिक्लाग, क्रमेकीर्ल

तिव्यत : ब्राचार्य दीपशंकर-

मीबान

चीन : चुनारचीन, क्रमार्थ, नोविचमै, भरतसिंह डपाध्याय, बानम्ह ःः १४१ कौग्रह्यायन, राहुब सांकृत्यायम, जी॰ एष० सासाकी, बे॰ युश्चान च्वाग, बाधि रुचि बाग्रान : कुकई, शिनरन, डोजेन, निचित्त कु

| आठवाँ अध्याय<br>चीनी यात्री<br>फाहियान, युआन-<br>च्वाग, इ हिसग | के० ए० नीलकचठ शास्त्री                                                  | ••• | १८२        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| नौवाँ बध्याय<br>बौद्ध कला का संद्यिम<br>पर्यवेद्मगा            | टो० एन० रामचन्द्रन<br>सो० शिवराम मृति                                   |     | 984        |
| दमवॉ अध्याय<br>बौद्ध महत्त्व के स्थान                          | एस० क० सरस्वती<br>स्रो० बी० डिस्कलकर                                    | ••• | २०३        |
| ग्यारहवाँ श्रध्याय<br>त्रौद्ध-धर्म में चत्तरकालीन<br>परिचर्तन  | एन० ऐथ्यास्वामी शास्त्री<br>श्रनागारिक गोविन्द<br><b>९च०</b> वी० गुम्धर | *** | ₹ 9 ₹      |
| नारहनौं अध्याय<br>बौद्ध-धर्म श्रौर श्राधुनिक<br>संसार          | भिषु संवरिष्ठत<br>बी० वाजिसिंह                                          |     | २३४        |
| तेरहर्वो ब्रध्याय<br>सिंहावलोकन<br>परिशिष्ठ                    | पो॰ वो॰ बापट                                                            | ••• | २४२<br>२४६ |

### भूमिका

नुप्रनेक देशों में ईसापूर्व छठी सदी भाष्यारिमक ससन्तोष भीर वीदिक खलबखी के लिए प्रसिद्ध है। चीन में लाधो-से धौर कम्प्यूशियस हुए, यूनान में परमेनाइडीस धौर एम्पेडोकरस, ईरान में जरशुक, धौर भारत में महावीर धौर खुद । इसी समय में कई विक्यात धावार्य धौर वितक हुए, जिन्होंने धपनी सांस्कृतिक धरोहर पर टीकाएँ जिल्ली धौर उसे भागे बदाया तथा नए दृष्टिकोख विकसित किए।

वैशाल मास की पूर्णिमा बुद के जीवन की तीन महस्वपूर्ण घटनाओं से सम्बद्ध है—जन्म, संबोध-प्राप्ति, परिनिर्वाया। बौदों के वर्ष-पत्रक में यह सबसे पवित्र दिन है। थेरवाद बौद्ध-मत के अनुसार बुद्ध का परिनिर्वाया ४४४ ईसापूर्व में हुआ। विश्व प्रवाद बौद्ध-मत के विभिन्न निकाय विभिन्न प्रकार की काल गणना मानते हैं, किर भी गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाया की ढाई हज़ारवीं पुण्य-तियि वे सब मई १४४६ ईस्वी की पूर्णिमा को ही मानते हैं। इस पुस्तक में गत ढाई हज़ार वर्षों में बौद्ध-मत की कहानी का संश्वित खेला है।

ब्द के जीवन के प्रमुख प्रसंग सुपरिचित हैं। कपिखनस्तु के एक होटे से राजा का वह पुत्र था, विकास चौर ऐरवर्ष में वह पत्ना, यशोधरा से उसका विवाह हुआ, उसके राहुज नामक पुत्र पैदा हुआ, और जब तक संसार के दुःख उससे हिपे हुए थे, उसने सुरचित जीवन विवाया। चार बार जब वह राजमहज्ज से बाहर गया, अनुअति वहीं कहती है कि, उसे एक जरा-जीर्य आदमी मिला और उसे अनुभव हुआ कि वह भी बुड़ापे का शिकार हो सकता है; उसे एक बीमार आदमी मिला और उसे खगा कि वह भी बीमार पढ़ सकता है; उसे एक शव दिखाई दिया और उसे खगा कि सुद्ध का वह भी मास बनेगा; और उसे एक संन्यासी मिला, जिसका चेहरा शान्त था और जिसने धर्म के गुद्ध सत्य को पाने वालों का परम्यरित रास्ता अपनाया

१. बोबगवा उस्कीर्ख सेख में ४४४ ईसापूर्व परिनिर्वाख की सिवि दी गई है।

हुआ था। बुद्ध ने निश्चय किया कि उस संन्यासी का मार्ग अपनाकर वह भी जरा, रोग, मृत्यु से खुटकारा पायेगा। उस वैरागी ने बुद्ध से कहा :

"नर-पु'गव जन्म-मृत्यु भीतः श्रमणः प्रव्रिक्तितोस्मि मोच्-हेतोः।" (मैं श्रमण हूँ, एक संन्यासी हूँ, जिसने जन्म श्रीर मरण के हर से, मोच पाने के हेतु, प्रवत्या ग्रहण की है।)

इस शरीर से स्वस्थ, मन से प्रसन्ध, जीवन के ऐहिक सुखों से विद्दीन, पवित्र पुरुष के दर्शन से बद्ध का विश्वास और भी दह हो गया कि मनुष्य के लिए डचित चादरों धर्म पालन ही है। बद्ध ने संसार तजने का और धार्मिक जीवन में अपने आप को जुगा देने का निरचय किया। उसने घर छोड़ा, पुत्र और पत्नी को कोंदा, एक भिन्न के वस्त्र भीर दिनचर्या अपनायी, और वह मनुष्य के दुःख पर विचार करने के लिए जंगल में एकान्त में गया । वह इस दुःख का कारण श्रीर दुःख को दर करने के उपाय जानना चाहता था। उसने छः वर्ष धर्म के कठिन सिद्धान्तों के प्रध्ययन में बिताये, कठिनतम तपस्या की, उसने शरीर को उपवास से सुखाया, इस भाशा से कि शरीर की पीड़ित करके वह सत्य का ज्ञान प्राप्त कर खेगा। परन्तु उसकी श्रवस्था मरणासन हो गई धीर उसे जिस ज्ञान की खोज थी वह उसे न मिल सका। इसने संन्यास-मार्ग छोड़ दिया, पुनः साधारण जीवन धारण किया, निरंजना नदी के जब में स्नान किया, सुजाता द्वारा दी हुई खीर प्रहण की : 'नायम् भारमा बलहीनेन लम्यः ।' शरीर का स्वास्थ्य भीर मानसिक शक्ति प्राप्त करने पर उसने बोधिवृत्त के नीचे सात सप्ताह बिलाये. गहन और प्रगाद एकाप्रता की अवस्था में। एक रात को, श्रद्यादिव से पहले उसकी बोध-दृष्टि जागृत हुई श्रीर उसे पूर्य प्रकाश की प्राप्ति हुई । इस सम्बोध-प्राप्ति के बाद बुद्ध श्रपना उक्तेख तथागत या मृतीय पुरुष सर्वनाम से करने लगे । तथागत का शर्थ है वह जो सत्य तक पहुँचा है। इस प्रकार से प्राप्त सम्बोधि का वह प्रचार करना चाहता या श्रीर उसने कहा-"मैं वाराणसी जाउँगा। वहाँ वह प्रदीप ज्योतित करूँगा जो सारे संसार को ज्योति देगा । मैं वाराखसी जाकर वह दुन्दुभी बजाबँगा कि जिससे मानव-जाति जागृत होगी । मैं बनारस जासँगा और वहाँ सद्धर्म का प्रचार करूँगा ।" "सुनो, भिक्खुस्रो ! मैंने भव श्रमरत्व पा जिया। श्रव में उसे तुम्हें हुँगा। मैं धर्म का प्रचार करूँगा।" वह, इस प्रकार से, स्थान-स्थान पर घूमा । उसने सैंकड़ों के जीवन को ख़ुमा, चाहे वे छोटे हों या बढ़े, राजा हों या रंक। वे सब इसके महान स्यक्तित्व के जाड़ से

१. अश्वमोष : बुद्धचरित, ४, १७।

प्रभाषित हुए । उसने पैतास्त्रीस वर्षी तक दान की महिमा सिखाबी, त्याग का आनन्द सिखाया, सरस्ता और समानता की आवश्यकता सिखायी।

प्रस्ती वर्ष की बायु में वह कुशीनगर जा रहा था, जहाँ उसका परिनिर्वाख हुआ। अपने प्रिय शिष्य आनन्द के साथ वैशाली के सुन्दर नगर से विदा बेते हुए, वह पास की एक छोटी पहाड़ी पर गया और उसने बहुत से जैस्य-मन्दिरों और विहारों वाले दरय को देख कर, आनन्द से कहा—"चित्रम् जम्बुद्धीपम्, मनोरमम् जीवित्रम् मनुष्यायाम्" (भारत चित्रमय और समृद्ध है, यहाँ मनुष्य का जीवन मनोरम और काम्य हैं)। हिरययवती नदी के किनारे एक शालवृषों का कुंज है, जहाँ हो बुचों के बीच में बुद्ध ने बपने लिए एक शैया बनाई। उसका शिष्य आनन्द बहुत अधिक शोक करने जगा। उसे सांस्वना देते हुए बुद्ध ने कहा—"आनन्द, रोको मत, शोक मत करो। मनुष्य को जो भी प्रिय वस्तुएँ हैं, उनसे विदा होना ही पड़ता है। यह कैसे हो सकता है कि जिसका जन्म हुआ है, जो अध्यरता का विषय है, वह समाप्त न हो। यह हो सकता है कि तुम सोच रहे होगे—"अब हमारा कोई गुरु न रहा।" ऐसा न सोचो, भो आनन्द, जो सदम के वपदेश मैंने तुम्हें दिये हैं, वे ही तुम्हारे गुरु हैं।" उसने दुवारा कहा—

हंद दानी भिक्खवे श्रामन्तयामि वो वयधन्मा संखारा, अप्पमादेन सम्पादेथ' ति

(इसलिए, मैं तुम्हें कहता हूँ, श्रो मिक्खुश्रो ! सब वस्तुएँ नाशधर्मी हैं, इसलिए श्रत्रमादयुक्त होकर शपना निर्वाण स्वयम् प्राप्त करो ।)

बुद्ध के ये अन्तिम शब्द थे। उसकी आस्मा रहस्यमयी निमग्नता की गहराई में दूब गई और जब वह उस अवस्था तक पहुँच गया जहाँ सब विचार, सब अनुबोध विजीन हो जाता है, जब व्यक्ति की चेतना समाप्त हो जाती है, तब उसे परिनिर्वाख प्राप्त हुआ।

बुद के जीवन में दो एक हैं : बैंयिक्तिक धौर सामाजिक। जो सुपरिचित्त बुद-मितमा है वह एक तपस्यारत, एकाम भौर चन्तर्मुं स साधु की, योगी की, प्रतिमा है, जो कि भान्तरिक समाधि के भानन्द में लीन है। यही परम्परा थेरवाद बौद-भर्म भौर अशोक के भर्म-प्रचारकों से सम्बद्ध है। इनके लिए बुद्ध एक मनुष्य है, देवता नहीं, एक गुरु है उद्धारकर्ता नहीं। बुद्ध के जीवन का दूसरा पहसू भी है, जहाँ कि वह मनुष्यमात्र के दुःस से पीक्ति जीवन में प्रवेश करना, उनके कथ्यों का निदान करना भौर 'बहुजनहिताय' भपना सन्देश प्रस्त करना चाहता है। मानवमात्र के प्रति कह्या पर शाकित एक दूसरी परम्परा इसर मारत में कुषायों (०० से ४८० ईस्वी) श्रीर गुप्त-वंश (३२०-६४० ईस्वी) के काल में फूली-फली। उसने मुक्ति का श्रादर्श, अद्धा का श्रानुशासन श्रीर विश्व-सेवा का मार्ग सब के जिए विकसित किया। पहली परम्परा श्रीखंका, वर्मा श्रीर थाई देश में प्रचलित हुई श्रीर व्सरी नेपाल, तिन्वत, कोरिया, चीन श्रीर जापान में।

बौद्ध-धर्म के सब रूप इस बात पर सहमत हैं कि बुद्ध ही संस्थापक था, इसने विचार-संवर्ष किया और जब वह बोधिवृष्ठ के नीचे बैठा था तब उसे सम्बोधि-प्राप्ति हुई, और उसने इस हु:खमय जगत से परे का समर मार्ग दिखाया। जो इस सुक्ति मार्ग का श्रनुसरण करते हैं, वे ही उस परम-सम्बोधि को प्राप्त कर सकते हैं। यह सारी बात का मूल है, यही बौद्ध-मत के दिख्डिंगण और अभिन्यंजना की विविध विभिन्नताओं में सन्तिनिहित मौलिक पुकता है। बौद्ध-धर्म भारत से बाहर बुनिया के और हिस्सों में जैसे जैसे फैका, ये विभिन्नताएँ बहती गई।

सभी धर्मों का सार है मानव-स्वभाव में परिवर्तन । हिन्द और बौद्ध-धर्मों का मुख्य सिद्धानत है "दितीय जन्म" । सनुष्य हकाई नहीं है, परन्त अनेकता का पंज है। यह समूच्य है, यह स्वयंशानित है। यह शीवर से असंतन्ति है। इसे जामना चाहिए. एक होना चाहिए. चपने खाप से संश्वित्य और सक्त होना चाहिए। यनानी रहस्यवादियों ने हमारे स्वभाव में इस परिवर्तन को ध्वनित किया था। मनुष्य की करपना एक बीज से की जाती है जो कि बीज के नाते भर जाएगा. परनत बीज से भिन्न पौधे के रूप में जो प्रवर्जीवित होगा। गेहूँ की दो ही सम्भावनाएँ हैं: या को वह पिसकर बाटा बन आए और रोटी का रूप से से या उसे फिर से वो दिया जाए कि जिस से शंकरित होकर वह फिर पौधा बन जाए. और एक के सी दाने पैदा हों। सेंट पाल ने "ईसा के पुनरुत्थान" के वर्षान में इस करूपना का प्रयोग किया है, ''श्रो मूर्ख, जो तुम बोते हो, वह मरे बिना फिर से नहीं श्रंकराता ।" "जो एक प्राकृतिक वस्त के रूप में बोया या गावा जाता है. वह एक बाध्यारिमक वस्त के रूप में जाग उठता है।" जो परिवर्तन है. वह केवल वस्तुगत रूपांतर है। मनुष्य सम्पूर्ण अन्तिम सत्ता नहीं है। यह ऐसी सत्ता है जो अपने आपको बदल सकती है, जो पुनः जन्म से सकती है। यह परिवर्तन घटित करना, पनः जन्म बने के खिए, जागरित होने के खिए यस्त करना बौद्ध-धर्म की भाँति सभी धर्मों का ध्येय है।

हमारा काल के अभीन होना, संसार के बन्धन में रहना, अविद्या के कारण है, अचेतनता के कारण है, जिससे कृष्णा, वंचना, आसव पैदा होते हैं। अज्ञान और आसक्ति इंदियानुभव के जीवन का सार है। अविद्या से हमें विद्या-बोधि और प्रकाश की चोर उठना है। कब हमें "विपस्सना" होगी, स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होगी, सब हमें समता या चलपड शांति मिलेगी। इन सब बातों में, बुद् ने वास्तविक ज्ञाब पर चाधारित निश्चिति विषयक वैदिक कसीटी को चपनाया है, चौर यह वास्तविक ज्ञान, प्रत्यद्व चलुमन, निश्चिति विषयक प्रत्यद्व बौद्धिक चन्तःप्रेरणा द्वारा प्राप्त होता है: वस्या-मृता-ज्ञान-द्रस्सना।

वृद्ध यह नहीं समकता था कि वह एक नया धर्म घोषित कर रहा है। वह सन्म, विकास धौर मृत्यु के समय हिन्दू था। वह भारतीय-धार्य सम्यता के पुराने धादशों को एक नई धर्य-महत्ता के साथ उपस्थित कर रहा था: "शवः, भिक्खुओ, मैंने एक प्राचीन राह देखी है, एक ऐसा प्रचीन मार्ग जो कि पुरातन काल के पूर्य-जागरितों द्वारा अपनाया गया था"" उसी मार्ग पर मैं चला और उस पर खबते हुए मुक्ते कई वस्तों का रहस्य मिला। वही मैंने भिष्ठुओं, भिष्ठियों, नर-नारियों, और दूसरे सर्वसाधारण धनुयायियों को बताया। सतः, आवुसों, इसी प्रकार यह बद्धा-चिंतन, बद्धावर्य जो कि इतना फूला-फला और सब देशों में सब को सुपरिचित हुमा, लोकप्रिय बना, संचेप में, देवताओं और मनुष्यों के लिए सब्बी तरह प्रकड किया गया।"

धार्मक मारत की टोइ अनुकारीय सुरक्षा, अभय, मोक, निर्वाण के जिए रही है। मनुष्य के जिए यह स्वामाविक है कि वह अपने आप को पार्थिव वस्तुओं से कपर उठाने का यरन करे, इंद्रियसंवेदना के जगत से बाहर जाए कि जिससे जरा-मरण और स्थूज ऐदिकता के बन्धनों से आरमा की मुक्ति हो, बाह्य अन्धकार को तोइकर बहु प्रकाश और जिन्मयता के जगत में प्रवेश करे। बुद्ध ज्ञान अथवा बोधि के परम प्रकाश द्वारा एक नये आध्यारिमक अस्तित्व की प्राप्ति का आवशं चाहता है: "परन्तु में मानता हूँ कि मनुष्य का सबसे कैंचा आदर्श वह स्थिति है, जिसमें न तो बुड़ापा है, न भय, न रोग, न जन्म, न मृत्यु, न जिताएँ हैं और जिसमें कोई पुनः पुनः किया न हो।"

पहें तु यस्मिन् न जराने भीनिरुङ् न जन्म नैवोपरमो न चाध्यः तमेव मन्ये पुरुषार्थमुत्तमं न विद्यते यत्र पुनः पुनः क्रिया।

बुद्ध ऐसा श्राध्यात्मिक श्रनुभव चाहते थे, जिसमें सारी स्वार्थ-भावना नष्ट हो जाए और उसके साथ ही साथ भय और वासना भी। वह परम श्रान्सरिक

१. सयुत्त निकाय ।

२. अर्वधोष : बुद्धचरित, ११, ५६ ।

शांति की मनोदशा है। जिसके साथ ही यह निष्ठा भी है कि बाध्यारिमक स्वतन्त्रता पा की गई है, एक ऐसी दशा जिसे शब्दों द्वारा वर्शित नहीं किया जा सकता। केवल वही उसे जान सकता है, जिसने उसका अनुभव किया हो। वह श्रवस्था स्वर्ग का वह जीवन नहीं है अहाँ कि देवता बसते हैं : "यदि दसरे मतवादों के यती या साधु तुमसे कहें कि दसरे स्वर्गीय जगत में जाने के लिए विरक्त गौतम के कहने पर यह तम साध-जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो तम्हें शर्म और क्रोध आना चाहिए।" जिस प्रकार उपनिषद् ब्रह्म लोक के जीवन से मोच को भिन्न मानती हैं. बुद्ध भी निर्देश करते हैं कि देवता प्रकट जगत में होते हैं भीर इसलिए उन्हें परम निर्पेष नहीं कहना चाहिए। बस्तित्व और अनस्तित्व दोनी सापेष हैं। जो बस्तुतः निर्पेष है वह अस्तित्व तथा अनस्तित्व दोनों से परे है। मक्त बुद्ध की अवस्था बहा से भी ऊँची है। वह चहरय, परम कांतिमान और शास्त्रत है। देवताओ से भी ऊँचा एक तस्व है, जो परमोच है। यह परम तस्व उदान में धजात, अभूत, भक्त, असंखत कहा गया है। यह उपनिषदों का ब्रह्म है. जिसे 'न हति'. 'न हिते' कहा गया है। बुद्ध निज को ब्रह्मभूत कहता है। बुद्ध ने परम यथार्थ के बारे में चरम दृष्टिकोण भपनाया, परन्तु ईश्वरवादी दृष्टिकोण नहीं। उसने अनुभव किया कि कई स्रोग यह विश्वास रखकर कि ईश्वर तो सब कुछ हमारे लिए करेगा ही, कर्म से बचते हैं। वे यह भूज जाते हैं कि साध्यात्मिक उपलब्धि एक शान्तरिक विकास है। जब सशिचित जोग अनिर्वचनीय के विषय में व्यर्थ के अनुमानों में निमम्न थे, अशिचित खोग भगवान को ऐसी शक्ति सममते थे जिस जाद-टोने या भूतसिद्धि से वश में किया जा सकता है। यदि भगवान किसी न किसी तरह हमें चमा कर ही देते हैं, फिर हम चाहे कैसे भी जिएँ, इससे कोई फर्क नहीं पहला। सर्वसाधारण धर्माचार के इस प्रज्ञान भौर अन्धविश्वास, इस भय भौर भातंक के विरुद्ध बद्ध ने विद्रोह किया । साथ ही. इंश्वरवादी विचारों से सामान्यतः मनुष्य का मन तथा हृदय श्रसहिष्णुता से भर जाता है। इस तरह की सैद्धान्तिक रूदिवादिता और कट्टरपन ने दुनिया में दु:स, श्रन्याय, संवर्ष, श्रवराध श्रीर ध्या ही फैलाई है।

दुनिया को संसार यानी एक धनन्त प्रवाह मानना, जहाँ कि कर्म का नियम खागू है, सभी भारतीय धर्मों में एक-सा है, चाहे वह हिन्दू, जैन, बीद या सिख हों। कुछ भी स्थिर नहीं है, देवी-देवता तक भी नहीं। मृत्यु भी स्थायी नहीं है, क्योंकि वह नये जीवन को कविज्ञत करेगी। एक ही जीवन में न्यक्ति का ध्राचरण उसकी अनन्तकालीन नियति निर्यात नहीं कर सकता। बुद्ध नियतिवाद नहीं मानता। वह यह नहीं कहता कि मनुष्य का अपने भविष्यत् पर कोई अधिकार नहीं। वह

अपना अविषय निर्योत कर सकता है, बाईत बन सकता है, निर्याख प्राप्त कर सकता है। बुद्ध कठोर जीवन का पक्का प्रचारक था। हमारा बादर्श है काल पर विजय प्राप्त करना, संसार-सागर को पार करना भीर यह कार्य उस नैतिक मार्ग पर चलने से हो सकता है जिससे प्रकार प्राप्त होता है।

बुद्ध एक अपरिवर्तनीय आत्मन की सत्ता को नहीं मानता, क्योंकि आत्मन ऐसी चीज है जो कि अच्छे विचारो और कर्मों से बनाई जा सकती है फिर भी उसे आत्मन की मानकर ही चलना पहला है। जब कि कर्म, वस्त बगत, बस्तित्व जगत और कालसापेष जगत से सम्बद्ध है, निर्वाण श्वारम की, श्रन्तर्तम की मुक्ति का रूप प्रहण करता है। हम अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर, अजग, स्थित हो सकते हैं। हमें उस यून्य का, जगत की बसारता का बातुभव होता है, तभी हम उससे परे जा सकेंगे। बस्तुनिष्ठ अस्तित्व से बाहर स्थित होने का अर्थ है कि प्रत्येक ब्यक्ति को एक प्रकार की सन्ती पर चढने, पीबादायक सर्वनाश तथा परिवर्तन चौर मृत्य नियमों से चावित समस्त इंद्रियसंवेश अस्तित्व की कट्ट शून्यता का अनुभव होना : मरणान्तम् हि जीवितम् । हम घोर निराशा की गहराई से पुकारते हैं : मृत्योर्मामृतंगमय । इस मृत्यु के शरीर से मुक्ते कौन बचायेगा ? यदि मृत्यु सब कुछ नहीं है, यदि शुन्यता सब कुछ नहीं है, तो मृत्यु के बाद कुछ है जो जीवित रहता है. यद्यपि वह वर्णनाबीत है। यह 'आत्मन्' निरपेच हैं तथा शरीर, संवेदना, इंद्रियबोध, संस्कार, विचार इत्यादि सब अस्थिर, परिवर्तनीय और तत्वहीन चीक्नां से परे हैं। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि जो इन्ह श्रास्थिर है वह दुखद है, तब वह उससे विरक्त हो जाता है और मुक्त हो जाता है। इससे पहले यह अनिवार्य है कि 'आसन्' की कोई उच्चतर चेतना या ऐसी ही कोई भन्मति हो: "अत्तेन वा अत्तनीयेन" । यह आत्मन् ही बादिस मौक्षिक 'स्व' है, जो निरपेश है, जिसका ज्ञान हमें बन्धन-मुक्ति भीर शक्ति देता है। यह 'स्व' न तो शरीर है, न संवेदना, न चेतना इत्यादि । परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकल्ला कि आरम-तत्त्व है ही नहीं। 'आरमन्' या 'स्व' का एक भाव-तत्त्व आहंकार ही नहीं है, यद्यपि यही एक तत्त्व है जो बाह्य रूप से जाना जा सकता है। हमारे श्रारम का एक दसरा पहला है, जो हमें निर्वाण-प्राप्ति में सहायक होता है। बुद्ध जब हमें परिश्रमशील होने को कहता है, निर्वाण के निमित्त प्रयत्न करने के लिए कहता है. तब वह उस मान्तरिक तत्त्व की मोर निर्देश कर रहा है, जो घटनामों के प्रवाह

१. मिभाग-निकाय, २६।

में यह नहीं जाता, जो बाह्य परिस्थितियों द्वारा संचाजित नहीं होता. जो समाज के बाहमाया से बापने बापको बचाता है, जो मानवी मतवादों के झारो भपने भापको सुका नहीं देता. परस्तु अपने अधिकारों को बढ़ी सावधानी से सरचित रखता है । जो सम्बोधिमास है वह मुक्त है, वह सारे बम्धन तोड़ चुका है । विरक्त वह है जिसने अपने ऊपर संयम प्राप्त किया है, "जिसका अपने हृदय पर अधिकार है, और जो स्वयं अपने हृदय के अधिकार में नहीं है।" वुद्ध ने अब निर्वाग प्राप्त किया तो वह अनस्तित्व में विलीन नहीं हो गया। वह नष्ट नहीं हुआ, उसकी वासनाएँ और इच्छाएँ नष्ट हुई । श्रव वह उन गलत धारगाओं और स्वार्थी इच्छाओं से परिवालित नहीं होगा, जो सामान्यतः व्यक्तियों को प्रमावित करती हैं । बुद्ध अपने आपको उन गुर्खों से सुक अनुमव करता है जो किसी व्यक्ति को पराधीन बनाते हैं। वह इन्हों की हुनिया से दूर हो गया है। "जो विचार वह चाहता है, वही विचार वह मन में खायेगा, जो भी विचार वह नहीं चाहता है, वह मन में नहीं खायेगा।" बुद्ध ने हमें सिखाया कि कैसे प्रशा का अनुसरण और करुगा का पालन किया जाए। हम को मत मानते हैं. जो बिक्खें चिपका खेते हैं या जो नारे खगाते हैं, उनसे हमारा निर्णय नहीं होगा, परन्तु हमारे स्याग के कार्य से और श्रात-भाव से हम जाने जाएँगे। मनुष्य निर्वत है, जरा, रोग और मृत्यु का शिकार है। अपने अज्ञान और अहंकार में वह रोगियों. ब्रद्धों और खुतकों से घुणा करता है। यदि कोई म्मक्ति किसी भी रोगी,बुद्ध या मृत व्यक्तिको तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, तो वह अपने प्रति धन्याय धरता है। हमें खँगहाने वाले या ठोकर लाकर सहक पर चलने वाले के दोष नहीं देखने चाहिएँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसने कीन-से जूते पहने हैं या कीन-से बोम्स उसने उठाये हैं। " यदि हम यह जान जाएँ कि दुःख का कारण क्या है, चो हम सब दुखियारों के भाई बन जाएँसे।

बौद-धर्म कोई नया या स्वतन्त्र धर्म बन कर शुरू नहीं हुआ। वह एक धधिक पुराने हिन्दू धर्म को ही शाखा था, बसे कदाचित् हिन्दू धर्म से टूटी हुई या एक विद्रोही विचारधारा ही समक्षना चाहिए। जिस धर्म को घरोहर के रूप में उसने पाथा उसके श्रध्यात्म श्रीर शीजाचार की मौजिक बातों को मानते हुए, बुद्ध ने उस समय अचित कई श्राचारों का विराध किया। वैदिक कर्मकायड को वह नहीं मानता था।

मिक्सिम-निकाय, ३२।
 मंगुन्तर ४, ३४, मिक्सिम, २०।

रे. बद्राचंतुलसीकार्ष्ठं, त्रिपुं ब्र्ं अस्मवारणं यात्रा स्नानानि होमाश्च जपाः वा देवदर्शनं न पते पुनन्ति मनुजं यथा भृतहिते रतिः।

जब उसे कहा गया कि वह कुछ श्राचार माने, तो उसने कहा, "शौर श्राप कहते हो कि धर्म के नाम पर मैं श्रपने परिवार में प्रचित्रत वे यज्ञ-यागादि वतोत्सव करूँ जिनसे इच्छित फल प्राप्त होता है, तो मेरा कथन है कि मैं इन बज्ञों को नहीं मानता, क्योंकि मैं उस तरह के सुख को बिल्कुल परवाह नहीं करता जो दूसरे को दुःख देकर मिलता हो।""

यह सच है कि उपनिषदों में जिस आध्यास्मिक धर्म का प्रतिपादन किया गया है उसकी अपेचा यज्ञ-यागादि सम्बन्धी कर्मकाएड को कम महत्त्व दिया गया है, परन्तु उपनिषदों ने उस तरह से उसका विरोध नहीं किया जैसे बुद्ध ने किया । बुद्ध का प्रमुख उद्देश्य था धार्मिक आचारों में सुधार करना और मौलिक सिद्धान्तों की और खौटना । वे सब जो हिन्दू धर्म के मूज दांचे को कायम रखना चाहते हैं धौर जो यह प्रयत्न करते हैं कि उसे जागृत सदसद्विवेकबुद्धि की प्रकार के अनुकूल बनाया जाए, वे अवतार माने जाते हैं । हिन्दुओं का यह एक सर्वमान्य विश्वास है कि परमेरवर ने मानव-जाति के कल्याया के लिये विध्यु के रूप में विभिन्न रूप धारख किये । बुद्ध को इसीलिए अवतार माना गया कि उसने हिन्दुओं को रक्तमय व्रतोस्तवों से और मिथ्याचारों से मुक्त किया और उनके धर्म में जो बुराइयाँ बुस आई थी उन्हें दूर करके पावत्र बनाया । यह अवतार-सिद्धान्त हमारे धर्म का बार-बार सुधार करके हमारे प्वांजों के धर्म को कायम रखने में सहायक होता है । पुराबों में बुद्ध को विष्यु का नवम अवतार माना गया है ।

जयदेव की गीतगोविंद वाजी श्रष्टपदी में विभिन्न श्रवतारों का उक्तेल हैं श्रीर उसमें बुद्ध को विष्णु का श्रवतार कहा गया है, श्रीर उसका यह कारण जताया गया है कि "श्रुतियों ने जिस यज्ञविधि को बताया, जिसमें पश्चधात होता था, श्रो सदय-हृदय ! तुमने उसकी निन्दा की। श्रो वेशव, जो तुम श्रव बुद्ध के रूप में श्रवतरित हुए, तुम्हारी जय हो।"

निद्सि यज्ञविधेर ऋहह श्रुतिजातम् सदय-हृदय, दर्शित पशुघातम् केशव-धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे ! भाष्यकार ने जिला है :

१. बुद्धचरित, ११,६४।

यदात्य चापिष्टफलां कुलोचितं कुरुश्व धर्माय मखिक्रयाम् इति । नमो मखेभ्यो न हि कामये सुखं परस्य दुक्ख-क्रियया यदिष्यते ॥

"यज्ञस्य-विधान-बोधकं वेद समृहं निन्दिस, न तु सर्वम् इति अर्थः" (बुद्ध सारी श्रुवि की निन्दा नहीं करता, परन्तु देवल यज्ञ वाले भाग की ही बुराई करता है।)

जयदेव अगले पद में दशावतारों का संचित्र वृत्तान्त देता है :

"जिसने वेदों का उद्धार किया, जगत को श्रापनी पीठ पर धारण किया, पृथ्वी को ऊपर उठा जिया, दैत्यों का विदारण किया, राष्ट्रसों को नष्ट किया, बजी को नीचे दवाया, एश्रियों की शक्ति को तोड़ा, रावण को जीता, एव चलाया, करुणा को फैलाया, स्लेच्छ्रों पर भी जो एश्वी हो गया, श्रो ऐसे. दशावतार धारण करने बाले कुट्ण ! तुम्हें प्रणाम है !"

वेदं उद्धरते. जगन् नियहते, भूगोलसुद्धिभ्रते, दैत्यं दारयते, बर्लि चलयते, चत्र चयम् कुर्वते, पौलस्यं जयते, हलं कलयते, कारुण्यमातन्वते, म्लेच्छं मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यम् नमः, कारुण्यं कृशमातन्वते बुद्ध-रूपेण विस्तारयते।

बुद्ध ने हिन्दुओं के सांस्कृतिक दाय का उपयोग धर्म के कुछ आचारों को शुद्ध करने के जिए किया। वह नष्ट करने के जिए नहीं, परन्तु अपूर्ण को पूर्ण बनाने के जिए पृथ्वी पर आया। बुद्ध हमारे जिए, इस देश में, हमारी धार्मिक परम्परा का एक अजीकिक प्रतिनिधि है। उसने भारत-भूमि पर अपने अमिट पद-चिन्ह दुोंदे। इस देश की अपनी सारी आदतों और रूदियों के बावजूद देश की आत्मा पर बुद्ध की छाप है। दुनिया के दूसरे देशों में उनकी अपनी-अपनी परम्पराओं के अनुसार बुद्ध के उपदेश ने निश्चित रूप धारण किए। परन्तु यहाँ बुद्ध के अपने बर में उसकी शिक्षा हमारी संस्कृति में समाविष्ट हो गई और उसका आवश्यक अंग बन गई। बुद्ध द्वारा आह्मण और अमण एक से माने गये, और यह दोनों परम्पराएँ धीरे-धीरे बुद्ध-मिल गई। यह कहा जा सकता है कि बुद्ध ही आधुनिक हिन्दुत्व का निर्माता है।

कभी-कभी, श्रनन्स बार श्रॅंधेरे में टटोब्रने पर मानव-जाति श्रपना निर्माख करती है, श्रपने श्रस्तित्व की सार्थंकता को एक महान चरित्र के रूप में प्राप्त करती है, श्रीर फिर धीरे-धीरे विलयन की प्रक्रिया में खो जाती है। बुद्ध चाहता था कि एक नये प्रकार का स्वतन्त्र मनुष्य विकसित हो, जो सब पूर्व-मान्यताश्रों से स्वतन्त्र हो, जो श्रपना भविष्य स्वयम् बनाये, जो श्रपना दीपक स्वयस्थने (श्रक्तदीप)। उसका वाद मानव-जाति श्रीर राष्ट्रीय सीमाश्रों से परे था। श्राज दुविया के सभी

मामलों में जो श्रव्यवस्था जान पहती है, वह मनुष्यों की आत्मा के भीतर की भ्रन्यवस्था व्यक्त करती है। इतिहास का विषय अब न यूरोप है न एशिया, न पूर्व है न पश्चिम, परन्तु उसका विषय सभी देशों और काल-खरडों की मानवता है। राजनैतिक विभाजन श्रीर विभिन्नताश्रों के होने पर भी दुनिया एक है, इस बात को हम चाहे पसन्द करें या न करें। सब के भाग्य सबसे गुँथे हए हैं। परन्तु हम एक प्रकार की आत्मिक थकान, वैयक्तिक और सामृहिक अहंभाव की वृद्धि से पीडिस हैं। इसी कारण विश्व-समाज के कादर्श की पूर्ति कठिन जान प्रवृती है। आज हमें विश्व के विषय में उस भाष्यारिमक दिस्टकोण की भावश्यकता है जिसे यह देश भाषी सारी गुलतियों भीर मुर्खताभों के बावजूद, निरन्तर मानका रहा है, भीर जो मनुष्य-जीवन के दर्वाजों और खिक्कियों की तोहकर फिर से उसके जीवन में प्रवाहित हो सकता है। हमें आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के खोये हुए आदर्श को पुनः प्राप्त करना है : भारमजाभाश परम विद्यते । यदि हमें शांति प्राप्त करनी है तो हमें वह शांतरिक सामंजस्य रखना जरूरी है, वह भारिमक संतुतान, जो शांति के लिए भावश्यक है। हमें अपने आप को बचाना है चाहे और सब कुछ भले ही नष्ट हो जाये। जो धारमा स्वतन्त्र है, वह अपने प्रेम पर कोई बन्धन नहीं जगाती, वह मानवमात्र में एक देवी स्कृतिंग देखती है, श्रीर मानव-जाति के कल्यास के लिए श्रात्मार्पस तक करने की प्रस्तुत रहती है। वह पापाचरण की छोड़ भ्रम्य सब प्रकार के भय छोड़ देवी है। वह काल और मरण के बन्धनों को लांच जाती है और अनन्त जीवन में श्रविनाशी शक्ति पाती है।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन

### बौद्ध-धर्म का आरम्भ तथा बुद्ध चरित

होदिक यज्ञ-प्रधान धर्म प्राचीन भारत में बार्यों के मन पर हावी था। धीरे-धीरे वह स्वयं इतना कर्म-कांडमय बन गया कि उसका विरोध शुरू हो गया । सुगडको-पनिषद् में कहा गया है कि यज्ञ भव-सागर से परलोक में खे जाने वाली नौका तो है, परन्तु वह दगमागाती हुई और बिना भरोसे की नौका है।" सन्यत्र यह भी कहा गया है कि यह से मिलने बाला पुराय भ्रम्पजीवी है। भारतीय तत्वज्ञान का भारम्भ, नासदीय सक्त पर जो स्वतन्त्र भाष्य र रचे गये. उनसे होता है। यज्ञ-याग की विधियों हटकर चिन्तकों का मन अन्य विषयों की शोर लगा। धीरे-श्रीरे श्राश्रम-व्यवस्था बानी वानप्रस्थ और संन्यास धर्म की श्रोर हमारे तत्वचिन्तक सुके। यह मार्ग केवल बाह्ययां के लिए ही नहीं था। जनक जैसे चत्रिय भी विदेह बन सकते थे। चार्य विरक्तों के प्रतिरिक्त भनार्य साधु या वैरागी अवस्य रहे होंगे, जिनके उल्लेख नहीं मिलते। उदाहरणार्थं, मन्त्रजी गोसाल ऐसे बनार्थं विचारों का प्रतिनिधि था। अनार्य साहित्य में अमना शब्द बार-बार आता है। निगंठ (जैन) और आजीव (भाजीविक) जैसे पाँच अमया गिनाये गये हैं। वैदिक विष्णु-सक्त में दूसरे जीक की और यम-सुक्त में मरखोपरान्त इस लोक में और आने की कल्पनाओं के बीज हैं। इपनिषदों में बार-बार इस बोक की दुःखमयता और धमर जीवन की शाश्वत टोह के उन्बेख मिलते हैं।

बुद्ध की प्रतीत्यसमुत्पाद वाली कार्या-सरिया, सम्मवतः इन सूत्रों से निकली ही। माध्यमिक बौद्धों का ''चतुष्कोटि विनिर्मु क'' वाला भाव मांदूक्योपनिषद् के श्रन्तिम श्रनुवाक् में ज्यों का त्यों मिखता है। श्रील्डेनवर्ग ने श्रपने जर्मन ग्रन्थ

१. प्लवा हा ते अदृदा यशक्याः (मुख्डक १,२,७)

र. ऋग्बेद, दशम मग्रहल, १२६

३. नान्तः प्रशास् न बहिः प्रशास् उभवतः प्रशास् " "नाप्रशास्

''फिजासकी हेर टपनिषदेन उंड भान्फाउङ्गे हेर बुद्धिस्मस'' में इसका विवेचन किया है।

बुद्धपूर्व साहित्य में अनात्मबाद का कोई संकेत नहीं मिलता। इहदारपक उपनिषद में कुछ अस्पष्ट संकेत हैं--'मृत्यु के पश्चात संज्ञा नहीं रहती' इत्यादि । परन्त बौद्धों का 'श्रनत्ता' का सिद्धान्त इससे नहीं निकला । जीवन की क्यामंगुरता या पाँच तत्वों का मृत्य से पाँच तत्वों में मिल जाना, यह एक सामान्य बात हुई। अवैदिक विरक्ति-प्रधान पंथों के बारे में, स्यगद् (श्वेताम्बर जैनियों के प्राकृत धर्मप्रनथ का दूसरा भाग) या पाकि दीर्घ-निकाय के सामस्रकत सुत्त खादि से कुछ धुवना मिलती है। गिजागित में प्राप्त दीर्घ-निकाय की संस्कृत की हस्तविखित पोधी से भी इस सूचना की प्रष्टि होती है। इन जैन-बीद प्राचीन सूत्रों से धनाश्मवाद के मूल का इन्ड चनुमान लगाया जा सकता है। बाह्यवाँ में जिन्हें परिवाजक कहा गया, उन्हें ही मस्करिन. (मस्कर नामक बाँस का ढंढा लाथ में रखने वाखे) शापस और मुख्डक कहा गया है। थे स्थान-स्थान पर नित्य विचरण करने वाले साथ थे। एक उपनिषद का ही नाम मुगडक पर रखा गया। मुक्तनिपात से पता चलता है कि सिर मुँडाना वैदिक और अवैदिक दोनों पंथों में सामान्य प्रधा थी। कुक संन्यासी वस्त्रों से अपने पंच का नाम रखते थे. यथा श्वेतास्वर अथवा मेरूय या दिगस्वर । कपडे जिस चीज़ के बनते थे, उससे भी पंथों के नाम रखे जाते थे, यथा केशकम्बज्जिन। इन सबैदिक सिद्धान्तों की छानवीन करने पर पता चलता है कि जैन सुत्रों में ऐसे १६१ पंथ और बौद्ध सूत्रों में ६२ वा ६६ एंथ गिनाये गये हैं। महाबीर कियावादी कहे गये हैं घौर ष्रजित-केशकम्बलिन प्रक्रियाबाटी । प्रक्रियाबादी चार्वाकपंथी या लोकायसिक थे। अज्ञानवाद के बाचार संजय बेखद्विपुत्त थे। इन्हें ही बौद्धों ने विदेपवादिन, या किसी भी सिद्धान्त को न मानने वाला कहा है। बौद्ध सुत्रों में विनयवाद को सिखब्बत परामास या शरीर-पीइन से मुक्तिमानने वाला कहा गया है। इस प्रकार के चलिवादों से क़ज नहीं होता, ऐसा भी बौद मानते हैं। संजय ने बौद तकों का उत्तर नहीं दिया । जैनियों ने श्वनेकान्त के रूप में उसमें से मार्ग निकाला ।

बौद्ध साहित्य में बुद्ध के समसामयिक ६ वरिष्ठ गुरुष्ठों का बार-बार उल्लेख किया गया है। खजातशत्रु को ऐसे कई गुरु मिले थे। इनमें पहले थे निगंठ नातपुत्त । ये महावीर से भिन्न थे। पार्श्वनाथ महावीर से २४० वर्ष पहले हुए। पार्श्वनाथ ने चार नैतिक सूत्र निर्मित किए थे, महावीर ने चौथे सूत्र अपरिश्रह के दो हिस्से करके पाँच सूत्र बनाये। पार्श्वनाथ के चेले 'सचेलक' या नम्न थे। महावीर के शिष्यों ने वस्त्र पहने। यही दोनों में प्रधान अन्तर है। उत्तराज्यवनसूत्र के अनुसार आवस्त्रों में पार्श्वनाथ

सीर महावीर के शिष्य एकतित हुए। बाद में जैनियों ने पार्श्वनाय से पहले २२ और तीर्थं कर दिखला कर इस एकता को सिद्ध किया। परन्तु पी० एल० वैद्य के सनुसार पार्श्वनाय सीर महावीर ने दो विभिन्न काललक्दों में स्वतन्त्र रूप से अपने दर्शन निकाय सारम्भ किये, जिनकी भित्ति एक-सी थी। निगंठ नाथपुत्त के जो चार संयम 'सामझ फल सुत्त' में बताये गये हैं वे 'उदंबिक सीहनाद सुत्त' में बताये संयमों से भिन्न हैं। पर दोनों हो पार्श्वनाथ के चार नीति-नियमों जैसे ही हैं। जैन-मत केवल नीति-नियमों का साचार-धर्म नहीं, परन्तु अनेकान्त और स्याद्वाद पर आधारित दर्शन भी है। संगुत्तर-निकाय में और टीका निपात के चौहत्तरने सुत्त में जैन-दर्शन के पाप-मोचन सिद्धान्त का मज़ाक उदाया गया है।

बुद्ध का दूसरा समकालीन या मक्खिल गोसाल । वह अचेलक या नग्न साधु था । वह पहले महावीर का शिष्य था और बाद में विरोधी होगया। उसने आजीवक पंथ चलाया। बाद के लेखक नंद वच्छ और किस संकिश्व नामक दो और पूर्व चिलक मानते हैं। गोसाल का सिद्धान्त अब कोई नहीं मानता, परन्तु किसी जमाने में उसका संसार-विसुद्धिमार्ग बहा लोकप्रिय था। वह एक प्रकार का जब नियतिवादी था। प्रत्येक ब्यक्ति को संसार में निश्चित अवधि के लिए दुःख भोगना ही पहला है, ऐसी उसकी मान्यता थी।

शेष चार चिन्तक जो बुद्ध के समकालीन कहे जाते हैं, उनका महावीर या गोसाज की भाँति प्रभाव नहीं रहा। पूर्ण कस्सप श्राक्ष्यावादी थे। वे किसी भी कमें में पुष्य या पाप मानते ही नहीं थे। श्राज्य-केशकम्बलिन भी एक प्रकार के भौतिकवादी थे, परलोक या मानवोपि शिक्तयों में उनका विश्वास नहीं था। पकुछ कच्चायन, जो शायद प्रश्नोपनिषद में उहिताखित कहुद कात्यायन हों, श्रीर जिनका उल्लेख रवेताम्बर प्रम्थ में हैं, अशास्त्रतवादी थे। उनके श्रानुसार सात ऐसे तत्व हैं जो सदा रहते हैं, मिटाये नहीं जा सकते। श्रेष सब श्रानत्य हैं। चौथे चितक संजय बेलुडिएक्त थे। श्राजातश्र श्रु कहते हैं कि जिसने गुरु उन्हें मिखे उन सब में सबसे मूर्ल थे ही थे। वे विद्येपवादी थे। वे किसी भी प्रश्न का निश्चयात्मक उत्तर नहीं देते थे। दस प्रश्न ऐसे हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मिखता, न दिया जाता है, संजय ने उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, श्रीर बौद्ध-मत में भी उन प्रश्नों को श्रमुत्तरित ही रहने दिया है।

बुद्ध के पूर्वकालीन श्रीर समकालीन इन छः मत-मतान्तरों पर विचार करने से यह सहज स्पष्ट हो जायगा कि बुद्ध ने नथा मत क्यों चलाया श्रीर वह इतना स्नोकप्रिय क्यों हुआ ?

- १. पकुष कण्णायन और अजित देशकम्यक्तिन "सम्बम् अस्यि, सम्बम् नास्थि," मानते थे । इन्हें हो शाश्वतवाद और उच्छेदवाद कहते हैं ।
- २. गोसाल का विश्वास यह था कि वस्तुजात का रूप पूर्वनिश्चित है भीर उसका कोई मूल कारण नहीं : सञ्चम पुरुषेकतहेत भीर सञ्चम श्रहेत-भपचया।
- इसरे चिंतकों का विचार था कि सुख-दुःख अपने ही कर्मी का फक्ष हैं या फिर उसका कोई भ्रीर कारण है: सुखदुक्खम्-परकतम् ।
- ४. भीर एक विश्वास यह भी था कि जीवन का ध्येय है खाझो, पीझो भीर खूब मीज उड़ाओं या फिर आरम-पीड़न करो : कामेसु काम सुखिलका मुयोगी भीर असिक जमया जुयोगी।

इस प्रकार उस समय की दार्शनिक स्थिति यह थी कि क्या महावीर और क्या बुद दोनों का ही अतिवादी विचारकों से पाला पढ़ा था। महावीर ने अनेकतिवाद और शून्यवाद से एक रास्ता निकाला, बुद्ध ने प्रतिस्थ-समुत्याद से। जबकि एक और महावीर अपने अत्तिकत्तमय अथवा आग्म-पीड़न के सिद्धान्त पर डटे रहे, कस्सप, अजित, गोसाल और संजय के विरुद्ध तब बुद्ध ने मिल्सम-पतिपदा या मण्यमार्ग का उपदेश दिया। बद्ध-वरित

ईसापूर्व ६२६ में बुद्ध का जन्म हुमा। उसके पिता शुद्धोदन, कोशज के अधीन सूर्यवंशी शाजा थे जो शाक्य गयातंत्र के प्रमुख शासक थे। उसकी माता महामाया कपिजवस्तु से अपने मायके देवदृह जा रही थी जब लुम्बिनी वन में सुपुष्पित दो शाज बुद्धों के बीच में बुद्ध का जन्म हुमा। ढाई सी वर्ष बाद मशौक ने बुद्ध के जन्म-स्थान पर जो स्मारक बनवाया वह माज भी इस घटना का साची है। असित नामक एक वृद्ध संन्यासी शुद्धोदन के महत्त में आये और उन्होंने नवजात शिशु को देखा। उसके सौमाग्यशाजी जच्यों को देखकर उन्होंने प्रसचता से कहा कि दुनिया में एक उद्धारक आ गया है। उनकी आँखों से आँस् मर पदे, क्योंकि अतिशृद्ध होने से वह इस बालक की उपजिध्याँ देखने जीवित नहीं रह सकेंगे। बालक का नाम गौतम रखा गया, जबकि उसे सिद्धार्थ कह कर पुकारा जाता था। शाक्य-जन बुद्ध का जन्मोत्सव मना रहे थे कि बुद्ध-जन्म के सात दिन बाद महामाया की सहम महाप्रजापति गौतम का पाजन उसकी सीतेजो माँ और महामाया की बहिन महाप्रजापति गौतमो ने किया। बचपन से ही गौतम एकांत प्रिय, गम्भीर और मननशीज थे। यह देखकर पिता ने उनके जिए तीन अतुमां में विकास-योग्य तीन प्रासाद बनवा दिये, यशोधरा से उनका विवाह करा दिया। कई प्रकार के नृत्य-संगीत के मासाद बनवा दिये, यशोधरा से उनका विवाह करा दिया। कई प्रकार के नृत्य-संगीत के

प्रवन्ध करा दिये। प्रन्तु होनी कुछ श्रीर ही थी। कोमल-इदय राजपुत्र ने एक जरा-जर्जर, एक रोग-जर्जर श्रीर एक स्त स्थिक को देखा, श्रीर बाद में एक विरक्ष संन्यासी को भी देखा। उसके मन में दुःख का कारण जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। गौतम को यशोधरा से एक पुत्र भी हुआ। यह समाचार सुनकर गौतम ने कहा कि एक राहुल (बाधा) पैदा हुई है। शुद्धोदन ने सोचा कि चलो, इसका नाम राहुल ही रख दें। शायद इसी कारण संसार में बुद्ध का मन लगा रहेगा। परन्तु एक मध्यरात्रि को जब नर्तिकाएँ बुद्ध के मन को बहलाने का यान कर रहीं थीं, गौतम का मन उचाट हो गया। यह अपनी पत्नी श्रीर बच्चे को सोता हुआ छोड़कर, जिससे किसी को पता न चले ऐसे चुपचाप, घोड़े पर बैठकर जंगल की श्रोर चला गया। वहाँ उसने अपने राजसी परिधान छोड़ दिये, सलसार से अपने सम्बे बाल काट हाले श्रीर वह विरक्त बन गया।

सबसे पहले वह एक गुरु भाडार कालाम के पास गया. फिर इसरे गुरु बद्धक रामपुत्र के पास । उसने उनसे जो कक्ष सीखना था, वह सीख लिया फिर भी उसकी सत्य-ज्ञान की प्यास अनुबसी रही । वह अन्त में बोधगया के पास एक सुरम्य प्रदेश में पहेँचा. जहाँ चारों श्लोर घने जंगल थे, रुपहली रेती के बीच से मारने बहुते थे। गौतम ने इस सामान्य विश्वास से कि शरीर-यातना से मन अधिक बदात्त बनता है, कई प्रकार की तपस्याएँ कीं। परन्तु उसने देख लिया कि इस मार्ग से कुछ नहीं मिलता । छः वर्ष तपरचर्या करने पर, बब वह ३६ वर्ष काथा, उसके मन में यह भाव जगा कि वह संबोधि प्राप्त करेगा । दोपहर को सजाता ने उसे खीर दी। शाम को एक वास काटने वाले ने उसे सखी घास की पुलियाँ सोने के लिए दीं। इन्हें ग्राम शक्न मानकर एक पीपल के बच्च के नीचे वह लमकर बैठ गया, यह निश्चव करके कि "चाहे मेरा चर्म, मेरी नाहियाँ और मेरी हड़ियाँ गळ जायँ, मेरा रक्त सुख जाय, मैं इस मुद्रा से नहीं उठूँगा, इसी श्रासन पर दह रहुँगा, जब तक कि मुक्ते पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो" (महानिधेस, ए० ४७६)। यह प्रतिज्ञा करने पर मार ने उसे दराने के जिए पहुंचे मां भावात चलाए, प्रभंजन भेजे । परन्तु मार के ये प्रस्त्र बोधिसस्य तक न पहुँच सके, वे फूलों में परिगात हो गये । बोधिसत्व को स्वर्ग में पुनर्जन्म के प्रलोभन भी मार ने दिये । पर उनका कुछ भी प्रमाव न हुआ। मार आखिर पराजित होकर चला गया. उसकी सेना सब दिशाओं में भाग गई । उसी रास को गौतम को कारण-चक का पता लगा। इसका विचार पहले किसी चिन्तक ने नहीं किया था। इस विचार से बोधिसत्व बुद्ध बन गये। विनयपिटक के महावाग में (१,१,७) जिखा है कि "जब उस जिज्ञास के लिए सब बातें स्पष्ट हो गई", मार की सेनाओं को भगाकर, वह बाकाश के सर्वे की भौति प्रकीत हका।"

इस प्रकार चार सप्ताह उसने बोधियुष के नीचे साधना में निवाये। इसके बाद बहु यात्रा पर निकक्षा । राष्ट्र में मार की सक्कियों ने उसे घेर जिया और उसे छुमाने की बढ़ी कोशिश की। परस्तु भगवान बुद्ध दहिष्य रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे ह्मबत्त हन पर प्रभाव दाल सकते हैं जिन्होंने अपने मन को वशीभूत नहीं किया है. परन्य उनका बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता । बाद में बुद्ध को दो ज्यापारी मिले, जिनके नाम थे तपुरस चौर महिक । उन्होंने बुद्ध को जी भीर मधु का खाख दिया। ये बुद्ध के पहले शिष्य बने। ब्द्ध के मन में पहले यह शंका हुई कि जीम बीर द्वेष से भरी दुनिया में अपना यह सत्य में क्यों बताऊँ ? परन्तु बाद में उसे श्वारम-विश्वास हुआ कि कुछ लोग तो ऐसे मिर्कोंगे ही जिनकी दृष्टि साफ होगी। बहु हुनी विचार से बनारस के पास ऋषिपत्तन (सारनाथ) में सृग-बन में पहुँचे, जहाँ उन्होंने धर्मचक-प्रवर्तन किया। यही मध्यम-मार्ग का पाँच शिष्यों को उपदेश कहा जाता है, भीर संघ की स्थापना इस प्रकार से हुई।

उठवेला का कारयप एक अग्निपुजक जटाधारी बाह्मण या जो बढ़ा यज्ञ कर रहा था। बुद्ध ने वहाँ एक लोकोत्तर चमत्कार दिखलाया। बुद्ध की अनुमति के बिना बाह्यक् छरिन प्रज्य्वनित न कर सके। अब चरिन जक्त वठी तो बहुत बड़ी बाह चा गई। मुद्द ने यज्ञ करने वालों को बचा लिया। काश्यप और उसके चेले मुद्ध के शिष्य बन गये। बद उन सबको बेकर गयाशीर्ष में गये और वहाँ से मगन्न की राजधानी राजगृह में । मगध के राजा विवितार ने एक वंशवन संघ को विहार के रूप में दान दिया था। मगध में संजय रहते थे, जिनके कई शिष्म थे। सारिपुत्र और मीद्गाल्यायन भी उन्हीं में से थे। सारिपुत्र ने एक बौद्ध भिष्य प्रश्वजित के सँह से सना था कि:

''उन वस्तुओं के बारे में जिनका कारण है, और जो कारण है, उसके बारे में श्वद ने ज्ञान दिया है, श्रीर उनका दमन भी किस प्रकार किया जाए यह भी उस महाव विरक्त ने बता दिया है। " सारिपुत्र भी बुद्ध का शिष्य बन गया और उसके पीछे मौद्गरयायन भी । संघ में ये दो वृद्धिमान ब्राह्मण था जाने से उसका गौरव बढ़ा । वे भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य बने । उनके घातु भाग भी सुरक्षित हैं भीर बौद्ध सीधी में पूजे जाते हैं।

र. निदानकथा, पैरा १३१

र. विनय, महावस्य (१,१०,२३)

र. नवस्वर १६५२ में ये अस्थि-अवंशीय साँची में एक विशेष रूप से निर्मित स्तूप में पुनः अतिष्ठित किये गये। ये पहले साँची से लन्दन के एक म्यूजियम में लि जाये गये थे। ये वापिस सभ्ये यवे।

संबोधि के एक वर्ष बाद शुद्धांदन ने अपने पुत्र को किपिलवस्तु में बुलाया। शुद्धांदन ने अपने पुत्र की अगवानी की। बुद्ध अब एक साधु पुरुष हो गया था। शूसरे दिन बुद्ध ने नगर की फेरी की और मिश्रा मौंगी। उसकी पत्नी यरोधरा की बुद्ध अब अधिक दिश्य पुरुष जान पड़े। वह उनके अरगो में अधित हो गई, और अपने पुत्र से बोली, ''राहुल अपने पिता से अपना दाय मौंग।'' बुद्ध ने उसे भी अपना शिष्य बनाकर संघ की शरण में ले लिया। पित्वार का नापित उपाली भी भिश्र बना। आवस्ती के एक अनी स्थापारी अनाथपिडिक ने पूरा जेतवन, इसनी सुवर्ष मुहरे देकर जिनसे सारी जमोन उक जाए, खरीद लिया और वहाँ जेतवन विद्वार बनवा दिया। कोशल का राजा प्रसेमजित, विशाखा नामक एक अनी स्त्री और कोशल के कई अन्य प्रसिद्ध स्थक्ति बुद्ध के शिष्य बन गये। वह बाद में राजगृह गये जहाँ वे बीमार पड़ गये। जीवक नामक राज-वैद्य (हुमार स्थ्य) ने उनका इलाल किया। जीवक भी बुद्ध के शिष्य हो गये।

तीन साल बाद शाक्यों घीर कोलियों के बीच नदी के पानी को लेकर बदा अगदा पैदा हो गया। भगवान बुद्ध ने बीच-बचाव न किया होता तो बहुत बहा असाद हो जाता। इसके बाद ही शुद्धोदन की सृत्यु हो गई। गौतमो ने अपने पुत्र से कहा कि मुक्ते भी संघ में ले लो। बुद्ध के प्रधान शिष्य आनन्द ने उसकी बात का समर्थन किया और वह प्रथम भिष्ठियों बनी। इस प्रकार भारत में पहली बार एक स्त्री के लिए भी घर होड़ कर आध्यारिमक मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग खुद्ध गया। कई वर्ष बीत गए। बुद्ध और उनके शिष्य देश-भर अमय करते रहे। पुराने अन्ध-विश्वास, जीव-हिसा और परस्पर-विश्वेष के विरुद्ध शान्ति, मैत्री, कहया, आहिंसा का प्रचार करते रहे। बुद्ध के चमत्कारिक प्रभाव को देख कर कई ब्राह्मयों ने और अन्य संप्रदाय-वादियों ने बुद्ध के विरुद्ध कई पदयन्त्र रचे। चिचा नाम की एक वेश्या को बुद्ध को प्रकोभन में डालने के यतन में गहरी सङ्गा मिली। एक वृसरी सुन्दरी ने कहा कि वह भी बुद्ध से प्रम करती है। उसका भी बही हाल हुआ।

जन बुद्ध ७२ वर्ष के हुए तो आजातरालु ने सगध के राजा अपने पिशा विविसार की हत्या करा दो। यह नया राजा संघ के एक भिष्णु देवदल का खेला या। दोनों ने मिल कर बुद्ध के प्राया लेने के यस्न किये। परन्तु नतीजा उद्धरा ही निकला। देवदल ने एक बहुत बढ़ा पत्थर बुद्ध पर बढ़ी खेंबाई से गिराने का यस्न किया। पर ज़रा सी खोट ही उन्हें लगी। अन्त में उन पर एक पागल हाथी छोड़ा गया। उसने भी बुद्ध के आगे सुक्कर प्रयाम किया। देवदल ने हुन सब प्रयस्नों में निरास हो संघ में कूट डालने की कोशिश की। नया संघ भी यनाया। पर झन्त में देवदत्त मुँह से खून गिरने के कारण मर गया। वह और पहचन्त्र म कर सका।

भगवात बुद्ध की मृत्यु के दो वर्ष पूर्व उसके संव को एक बहे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। कोशल के राजा प्रसेनजित का एक शाक्य रानी से पुत्र था, जिसका नाम विहुडभ था। घपनी माता के घर उसका नीच कुल में उत्पन्न होने के कारण घपमान किया गया। उसने गुक्से में प्रतिज्ञा की कि में शाक्यों से बद्धा लेकर रहूँगा। घपने पिता की मृत्यु के बाद उसने पूरी शाक्य जाति को तलवार के बाट उतार दिया। जब बृद्ध बुद्ध ने यह समाचार सुने होंगे तो उनके दुःख का ठिकाना न रहा होगा। फिर भी वे जगह-जगह चूमते रहे और शान्ति, विश्ववन्धुत्व, प्रेम कीर पित्र का का उपदेश देते रहे। आध्रपाकी नामक नर्तिका ने अपना आध्र-वन संघ को दे दिया।

श्रस्ती वर्ष की शाथ में बुद्ध को खगा कि श्रव उनका श्रम्त निकट शा गया है। उन्होंने बातन्त को समकाया कि अब बुद्ध-वाची ही उनकी निर्देश-दायिनी रहेनी । शानयों के क्रवी-जाम के बाद एक ही सप्ताह में सारिपुत्र और मौदगस्यायन मर गये। तब हुद पाचा में थे। चुन्छ नाम के एक लुहार ने उन्हें चावस, रोटी सौर स्करमहत काने के जिए बुलाया। 'स्करमहत' शब्द के अर्थ पर बहुत से मतमेत् हैं, कुछ लोग इसे सुधार का नश्म मांस मानते हैं, कुछ स्रोग एक प्रकार की खास बनस्पति । यह को भी हो, युद्ध को वह साध-यस्त पची नहीं, और उन्हें पैचिश हो गई। उसी बीमारी में वे बुशीनगर पहुँचे। वहाँ दो शाखबूचों के नीचे उन्होंने मानन्द से एक वस्त्र विद्वाने के सिए कहा। वो शाख-इन्हों के बीच में ही वे जनमे थे, उसी स्थान पर वे मरे । वं एक सिष्ठ की भाँति क्षेटे रहे, उन्होंने इजारों भिष्ठकों की उपदेश दिया । उनके क्रान्तिम शब्द थे : "अब, भिष्ठको, मुक्ते तुन्हें बौर कुछ नहीं कहना है। केबल यही कहना है कि को कुछ बना हुआ है, वह क्य होगा । निर्वाश के सिए अपने आप उत्साह से यत्न करो ।" वहे राजसी सम्मान से उनका अन्तिम संस्कार हुआ। बुद्ध की खस्थियों को क्षेकर जो समझा शिष्यों में हुआ, वह द्रोण नामक एक बाह्यग्र ने शान्त किया । भारत के विभिन्न भागों में बाट स्तूप बनाये गये । वहीं उनके घातु रखे गये । वैशाखी पूर्विमा की रात्रि को बुद्ध का महापरिनिर्वास हुआ । वैशासी पुणिमा को ही उनका सन्म हुआ था। वैशासी प्रिंमा की ही उन्हें सन्बोधि श्राप्त हुई थी। बातः वह तीन प्रकार से प्रवित्र विवस माना जाता है।

#### दूसरा अध्याय

### चार बौद्ध परिषदें

प्रथम परिषद

द्भुद्ध के परिनिर्वाण के बाद संघ की प्रथम परिचद राजगृह में बुलाई गई । वहाँ धन्म भौर विनय निश्चित हुए। स्रमिधम्म उनका भाग नहीं था। महाकस्तप इस परिषद के सभापति थे, उपान्नि भीर भानन्छ ने उसमें प्रमुख भाग लिया। चुल्लवश्य के 9 १वें खंधक के अनुसार जो परम्परा बताई जाती है, वही दीपवंस और महावंस में भी मिलती है। उसके चनुसार कुशीनगर में बुद्ध-परिनिर्वाण के समय महाकस्मप वहाँ उपस्थित नहीं थे। वह पावा से कुशीनगर जा रहे थे कि राह में बुद्ध की मृत्यु का समाचार उन्हें एक श्राजीवक पंथ के नग्न साधु ने दिया । सुभइ नामक एक थेर ने भिक्लुओं को शोक करने से रोका, और कहा—''श्रव्हा ही हुआ बुद्ध न रहे। गुरु के न होने पर विद्यार्थियों को जैसे मनचाहा काम करने की सुद्दी मिलती हैं, यैसा ही भव हुआ है।" यह सुनकर महाकस्सप धम्म के भविष्य के विषय में चिन्तित हो उठे । उन्होंने निरचय किया कि उन पर भगवान बुद्ध का जो उत्तरदायित्व श्रा पक्षा है, उसे पूरा करने के लिए बौद्ध संघ की सभा बुलाई जाय। तिव्यती दुल्वा श्रीर युश्रान-ध्वांग के वर्णनों से यह जान पढ़ता है कि बुद्ध के निर्वाश के बाद धम्म भी द्वस हो जाएगा, ऐसी चारांका केवज सुभइ के ही नहीं, बरन् सभी के मन में हा रही थी । कुछ विचार के बाद राजगृह संघ का सभा-स्थल चुना गया । यह कहा क्षाता है कि सप्तपर्यी गुहा के पास संघ की बैठक हुई, किन्तु तिब्बती दुस्वा के भनुसार न्यप्रीय गुहा के पास संघ की बैठक हुई। लोकोत्तरवाद के भनुसार वेभार अथवा वैभार पर्वत के उत्तर में, और अश्वघोष के अनुसार गृधकूट पर्वत की इन्द्रशाल गुहा में संघ की बैठक हुई। पालि वृत्तान्तों से यह भी पता चलता है कि गुद्दा के बाहर अजातराञ्च ने एक मगडप बनवा दिया था। अभी तक इस गुद्दा का निश्चित पता नहीं सगता। परम्तु प्रथम परिचद राजगृह में हुई यह निश्चित है। वहाँ सब सुविधाएँ थीं । चुरुतात्रम्म में यद्यपि अजातरात्र का नामोरुतेख नहीं

मिलता, फिर भी विम्बती दुल्वा, महावंस और समन्त-पासादिका के भनुसार वहाँ का सब प्रबन्ध बजातशत्रु ने ही करवाया था। वर्षा ऋतु के दूसरे मास में संघ की प्रथम सभा जुटी। चार सौ निन्यानवें भिक्खु इस सभा में आष् थे। इस अवसर पर तथा बुद्ध के परिनिर्वाण के स्थान पर जितने भिक्खु उपस्थित थे उन सबका मल खेकर यह संक्वा निश्चित की गई थी। शुधान-च्वांग भिक्खुओं की संख्या प्रक इज्ञार बतलाता है। परन्तु यह अत्युवित भी हो सकती है। क्योंकि यह चीनी यात्री इस घटना के बहुत वर्षों बाद भारत में आया था। पहले आनन्द को इस परिषद में नहीं तिया गया था। बाद में सब भिक्खुओं के आग्रह पर उसे सम्मिलित किया गया। परिषद में सम्मिलित होने से पहले आनन्द को उन आचेपों का उत्तर देना पड़ा जो उस पर लगाए गए थे।

मानन्द पर जो भाचेप जगाए गए थे, वे इस प्रकार से भे :---

- (1) वह बुद्ध की सृत्यु के शोक से इतना श्रामिभूत ही गया था कि वह क्रोटे-क्रोटे उपनिवम निश्चित न कर सका।
- (२) बुद्ध का चीवर सीते समय वह उस पर पैर रखकर चला क्योंकि इस कार्य में उसका कोई भीर सहायक न था।
- (३) उसने भगवान के शरीर को पहले स्त्रियों द्वारा अभिवादन करने की अनुमति दी, क्योंकि वह उन्हें रोकना नहीं चाहता था। यह उसने खियों को महत्त्व देने के किए भी किया।
- (४) उसने भगवान से अपने कल्प-अध्ययन को चलाए रखने की प्रार्थवा नहीं की। इस विस्मृति में वह किसी बुरी सक्ति के प्रभाव में आ गया।
  - (४) महाप्रजापति गौतमी के कारण उसने स्त्रियों को संब में धाने दिया। तिम्बती दुल्वा के अनुसार दो और आचेप जानन्द पर किए गए:---
  - (६) बुद्ध के तीन बार माँगने पर भी ब्यानन्त्र ने उन्हें पीने का पानी नहीं दिया।
- (७) उसने दुष्वितित्र स्त्रियों-पुरुषों को भी बुद्ध के गुष्यांगों का दर्शन करने दिया। इन दो अन्तिम आवेगों का उत्तर देते हुए आनन्द ने यह कहा कि नदी का पानी गेंद्रका या और गुझांग दर्शन से पापियों की वासनाओं से मुक्ति हो वासी है। संघ इन उत्तरों से सन्तुष्ट हो गया।

इसी प्रथम परिषद में चन्न को बहादयह की सजा दी गई। चन्न बुद्ध का सारयी था। परन्तु उसने संघ के बहे-छोटे सभी सदस्यों का अपमान किया था। उसका पूरा सामाजिक बहिष्कार किया गया। जब उसे सज़ा सुनाई गई तो चन्न परचाचाए-दग्ध हो गया। वह अर्दत हो गया। तब बह सज़ा से मुक्त हो गया।

संघ की प्रथम बैठक हुई ही नहीं, ऐसी प्रो॰ श्रोल्डेनवर्ग की मान्यता है। परन्तु उसका कोई श्राघार नहीं। इस प्रथम बैठक के चार परिखाम निकले—(१) उपालि के नेतृत्व में विजय की निश्चिति; (२) श्रानन्द के नेतृत्व में धम्म के पाठ का निश्चय; (३) श्रानन्द पर श्रावेप और उनके उत्तर; (४) चन्न को सज़ा और उसका परिताप। दूसरी परिषद

बुद्ध के निर्वाय के एक शतक बाद वैशाली में दूसरी परिषद हुई। चुन्लवग्ग में बिखा है कि बज्जी के भिष्ठ दस बातें (दस वत्थृनि) ऐसी करते ये जिन्हें काकरहक दुन्न यश धर्म-सम्मत नहीं मानता था। वह उन्हें भ्रनैतिक भौर भ्रधमंपूर्ण मानता था। वह उन्हें भ्रनैतिक भौर भ्रधमंपूर्ण मानता था। वहजी के भिष्ठभों ने यश को 'पटिसारणीय कम्म' का दण्ड देने का चादेश दिया। यश को भ्रपना पष्ट-समर्थन करना पड़ा। जनसाधारण के सामने उसने भ्रपनी बात बद्धुत वस्तृत्व-कौशल से रखी। इस पर विज्ञयों ने ''उपेम्लणीय कम्म'' नामक दण्ड उसे सुनाया, जिसका भ्रथ था यश का संव से निष्कासन।

उपर्यु क्त दस वस्तुएँ चुल्लवग्ग में इस प्रकार से दी गई हैं :---

- (१) सिंगिलाण कृष्प—श्चर्थात् एक खाजी सींग में नमक से जाना । यह पाचित्तिय १८ के विरुद्ध कर्म था, जिसके श्रनुसार खाच संग्रह नहीं करना चाहिए।
- (२) द्वांगुल कप्प-जब छाया दो उंगल चौड़ी हो तब भोजन करना । यह पाचित्तिय ३७ के विरुद्ध कर्म था, जिसके श्रनुसार मध्याद्ध के बाद भोजन निविद्ध था ।
- (१) गामन्तर कृष्य एक ही दिन में दूसरे गाँव में जाकर दुवारा भोजन करना। यह पाचित्तिय १४ के विरुद्ध कर्म था, जिसके अनुसार श्रतिभोजन निषद्ध था।
- (४) श्रावास कप्य-एक ही सीमा में अनेक स्थानों पर उपोसय विश्वि
- (४) ऋनुमति कप्प-किसी कमें को करने के बाद उसके लिए अनुमति प्राप्त कर लेना। यह भी भिद्य-शासन के विरुद्ध था।
- (६) श्राचिरण कप्प—रुदियों को ही शास्त्र मान क्षेना। यह भी उपर्युक्त कोटि का कर्मथा।
- (७) श्रमिथत कप्य-भोजन के बाद छाज पीना। यह पाचित्तिय ३४ के विरुद्ध था, जिसके श्रनुसार श्रविभोजन निषिद्ध था।
- (二) जलागिम्पातुम्-सादो पीना। यह पाचित्तिय ११ के विरुद्ध था, जिसके अनुसार सादक पेय निधिद्ध था।

- (६) अद्सकम्-निशिदानम् जिसके किनारे न हों ऐसे कम्बल या रजाई का वययोग करना । यह पाचित्तिय मध के विरुद्ध था, जिसके अनुसार बिना किनारे की बादर निषद्ध थी ।
- (१०) जातरूपरजतम्—सोने भीर चाँदी का स्वीकार करना। यह निस्तियाय पाचित्तिय के १ मर्वे नियम के अनुसार निषिद्ध था।

भवंत यश ने ये सन न्यवहार अधर्मशीज मतजाए। उन्हें संघ महिष्कृत कर दिया गया। वहाँ से ने कीशाम्त्री गए और उन्होंने पश्चिम प्रदेश के भवन्ती और दिवाय प्रदेश के भिद्यमां को बुजनाया, जिससे कि ने मिलकर इस मामले को क्य करें. भवर्म प्रसार को रोकें, और निनय की रहा करें।

बागे बलकर वह बहोगंगा पर्वंत पर पहुँचे जहाँ सम्भूत साखवासी रहते थे। इन्होंने ब्राभिवादनपूर्वक इस विषय पर विचार करने के लिए उनसे कहा। उन्होंने बरनो स्वोकृति दे हो। इसा बोच पश्चिम से ६०, तथा बावन्ती घौर दिष्या से मम बहुत वहाँ घौर भा गए। सब का यह विचार हुआ। कि सोरेय्य में जो बर्हत रेवत सहजाति रहते हैं, उनकी राय जो जाय। वे सब वहाँ पहुँचे। रेवत ने एक-एक कर इन इस विषयों को निषिद्ध बतलाया। उधर वजी के भिष्णु भी खुप नहीं थे। वे भी रेवत सहजाति के पास पहुँचे। उन्होंने बहे-बहे उपहार रेवत को देने बाहे, जो बसने मना कर दिए। रेवत के शिष्य उत्तर को बिज्यों ने किसी सरह राज़ी कर खिया, परन्यु वह भी उनका समर्थन न कर सका। सात सौ भिष्ठुओं की एक सभा हुई पर कोई निश्चव नहीं सका। पूर्व धौर पश्चिम के चार-चार भिष्ठुओं की एक सभीति बनाई गई। भिष्ठ अजित स्थान-नियन्त्रक बनाए गए। सब्बकामी सभा-पित बनाए गए। एक-एक करके दसों बातें सामने रखी गईं। सभी बाधर्मपूर्य बताई गई। संव को पूरी सभा ने भी यही निर्यंय दिया। वउजी के भिष्ठुओं का बावर्या अधर्मयुक्त चोषित हुआ।

उपर्यु क वृत्तान्त खुरुलवरण में दिया गया है। महावरण भीर दीपवंस में भिष्ठ-संख्या बहुत वहा-चहा कर दो गई है। दापवंस भीर समन्त-पासादिक के ध्रनुसार यह सभा अजातशत्रु के वंराज कालाशोक के समय में हुई। कालाशोक पहले विजयों के पन्न में था। बाद में उसने थेर-संघ की बात मान ली। दीपवंस के भनुसार वैशाली के दस हज़ार भिन्न मों का खलग से एक महासगीति हुई। महावंस के भनुसार ७०० थेर भिक्खुओं ने धम्म का संकलन किया। बुद्धीय के भनुसार धन्तिम निर्णय के बाद ७०० मिन्नुओं ने विनय भीर धम्म का पाठ किया, भीर एक नया संस्करण तैयार किया जिससे पिटक, निकाय, धंग धीर धमेस्कंध बने।

चीनी चौर तिब्बती चोतों के चनुसार, गौथा विवरकों में चाहे हुन्न मतमेद हो, किन्तु द्वितीय परिषद की कथा सर्वमान्य है। इस परिषद में बुद्ध-धर्म में फूट पड़ गई चौर महासंधिक चलग हो गए। तीसरी परिषद

तीसरी परिषद पाटिलापुत्र में प्रियदशी अशोक के निर्देशन में हुई। बौड-अमै में कई पंथ और सम्प्रदाय उठ खड़े हुए थे, उनमें एकरूपता जाना आवश्यक था। केर्न के श्रनुसार यह तीसरी सभा केवल स्थविरवादियों या विभव्यवादियों की सभा थी। तिस्स मोगालिएस ने अशोक को बुद्ध-धर्म में दोखित किया था। उसे धर्म के चतुयायियों में अधमं का प्रवेश देखकर बढ़ा दुःख हुआ। उसने इस संब से सब धमंद्रोहियों को निष्कासित कर दिया, धीर अभिधन्स, कथावः शु का प्रतिपादन किया । तिस्स मोगालियुत्त मेघावी बाह्यवा थे, सीलह वर्ष की बायु में वे तीनों वेद पह चुके थे । थेरसिग्गव ने उन्हें बौद्ध-धर्म की दीचा दी और वे बर्हत पद शक पहेंचे । उन्हीं के प्रभाव से सम्राट चशोक ने खपने पुत्र महिंद और पुत्री संवसिता को संघ में प्रविद्य कराया । वे डांनों श्रीलंका तक गए और उन्होंने सारे डीए को बीड बनाया । अशीक के बौद-धर्म स्वीकार करने के बाद विहारों की समृद्धि सुब बढ़ गई। जो बौद्ध-धर्म है निष्कासित हुए थे, वे फिर संघ में जीटने के लिए उत्सक हो गए। वे अपनी ही बातें चपने हंग से कहते और करते ये और उन्हें बीद-मत कहकर बजाना चाहते थे। बेर मोग्गितिपुक्त को इससे बद्दा दुःख हुआ और वे बहोगंगा पर्वत पर सात वर्ष तक एकांत में जाकर रहे । संब में मूठे भिन्न और धर्मद्रोही इतने बढ़ गए थे कि सात वर्ष तक कोई उपोसय या पवारगा विधि ही नहीं हुई। धशोक ने आदेश दिया कि हपोसय मनाया जाए । जिस मन्त्री को यह काम दिया गया था. उसने प्रशोध की बाजा को ठीक तरह से न समक्र कर, बढ़ी मारी गल्ली यह की कि जिन मिश्रकों ने धशोक की इस बाजा को मानने से इन्कार कर दिया, उसने उन भिष्नुकों के सिर कटवा डाले । काशोक को जब ये समाचार मिस्रे, वे बढ़े दुखी हुए और पश्चाचाप से उन्होंने समा मौंगी। इस विषय पर बौदों में दो मत हो गए कि सम्राट ने उचित किया या अनुवित । भिन्नुयों ने कहा कि केवल थेर तिस्स मोर्गालपुत्त ही इसका निर्ध्य कर सकते हैं । बड़ी मिन्नतों के बाद थेर तिस्स नाव द्वारा पाटिकपुत्र आए । सम्राट स्वयस् उनकी अगवानी करने पहेंचे । उन्हें बढ़े सम्मानपूर्वक आशाम से रखा गया । उन्हें एक चमत्कार दिखाने के लिए कहा गया । वैसा करने पर सम्राट का सबसे में विश्वास कर गया । अशोक ने पूछा कि क्या सिचुकों के वध के कारण उससे कोई कथर्म हका है ? थेर ने उत्तर दिया-"'बुरे हेत के बिना कोई अधर्म नहीं हो सकता।" सम्राट का सम्बेद

मिट गया। एक सप्ताह तक येर ने सम्राट को सद्धमं की शिषा दी। इसके बाद सम्राट ने सभी भिष्ठमों की एक सभा बुलाई। सब को भ्रापने-भ्रपने मत प्रतिपादन का भ्रवसर दिया गया। सचा मत कीन सा है, यह पूजने पर सब ने विभक्षवाद को मान्यता दी। संघ ने उपोसथ बत किया। इससे सब की पाप-वासना भ्रीर झकुसब्ब-भ्रमों से निवृत्ति हो गई। तत्परचात् थेर तिस्स ने तीनों पिटकों में पारंगत एक इज्ञार भिष्ठमां को खुना जिससे कि वे बौद्ध-धर्म के सिद्धान्त निश्चित कर सकें। नौ महीने तक यह कार्य चलता रहा, भ्रीर इस प्रकार त्रिपिटक-संकलन का कार्य प्रा हुमा। इसी परिषद में कथावस्तु-प्रकरण का भी निष्टारा हो गया।

तीसरी परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि बुद्ध-धर्म के प्रचारक संसार के विभिन्न देशों में भेजे गए। यह बताया जा चुका है कि सहिद और संधिमत्ता श्रीलंका में गए और इसी प्रकार अशोक के शिजाबेकों से पता चलता है कि कई और बोद-धर्म-प्रचारक एशिया, अशीका और यूरोप में भेजे गए। चौथी परिपद

शक या तरुष्क वंश के शक्तिशासी राजा कानष्क के तत्त्वावधान में चौथी परिषद हुई । कनिष्क का साम्राज्य कावुल, गंधार, सिन्ध, उत्तर-पश्चिमी भारत. करमीर और मध्यदेश तक फैला था । उत्तर भारतीय बीद उसे कशोक के समान भादर देते थे। सिक्कों की साची से पता चलता है कि कनिष्क पहले कोई इंशनी धर्म मानता था, बाद में वह बौद हो गया। श्रीशी परिषद उसने १०० ईस्बी में बुजाई। इन लोगों के अनुसार यह परिषद जासन्धर में, और दूसरों के अनुसार काश्मीर में इडं । दिच्या के बीस इस परिषद की मानते ही नहीं । सिहली प्रन्थों में इसका कहीं बक्बेस नहीं है। इस परिषद में बौद्धों के बाद्रारह मत सब्बे माने गए। युवान-ध्यांग बिखता है कि कनिष्क हर रोज़ एक नए बीद भिन्न को बुखाता और यह अनुभव करता कि हर एक का मत दूसरे से मिश्र है। तब उसने पार्श्व से पूछा कि इन मलों में सच्चा कीन सा है ? उन्होंने संघ की सभा बुलाने की सलाह दी। कनिक ने एक पेसा विद्वार बनवाया जिसमें पाँच सी भिद्य रह सकें और भिद्यशों की पिटकों पर भाष्य जिलाने के लिए कहा । सुत्त-पिटक, विनय-विभाषा और श्रामधन्म-विभाषा में से प्रत्येक में एक लाख रत्नोक हैं। इस परिषद का मुख्य कार्य इन भाष्यों की रचना ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस परिषद में सर्वास्तिवाद मत के भिन्न अधिक थे। महायान के कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। क्योंकि यह सत नागालु न के बाद बढ़ा । राजतरंगियों के अनुसार नागाल न तरुष्क राजा के परचात हर । क्ष्मान-च्यांग जिलता है कि ये भाष्य रचे जाने के बाद साझपत्रों पर जिले गए और

पत्पर की पेटियों में रखे गए, जो इस कार्य के लिए बनाए गए स्तूप में रख दी गईं। केन ने जिला है कि तीसरी परिषद के साथ बौद्ध मतवादों के पुराने फगड़े समाप्त हो गए, परन्तु इससे नई महस्वाकां छाएँ पैदा होने में कोई स्कावट नहीं हुई। युझान-क्वांग या तिब्बती स्त्रोतों से यह पता नहीं चलता कि ये भाष्य किस भाषा में लिखे गए। यह झनुमान किया जाता है कि सारा कार्य संस्कृत में हुआ होगा। केन के झनुपार और कोई माथा ऐसी थी ही नहीं जो चीनी लोग भी जानते हों। इस मकार से त्रिपिटक के संस्कृत पाठ ही सब प्रचलित रहे होंगे। श्रीथी परिषद का यही बड़ा कार्य था कि बौद्ध दर्शन संस्कृत में सूजबद्ध हुआ।

### परिशिष्ट १

श्रीलका में बौद्ध-परिपद

महावंस तथा अन्य सिहली परम्परा के अनुसार श्रीलंका में तीन परिषरें हुई। प्रथम परिषद राजा देवानां पिय तिस्स के राज्य-काल में (२४७ से २०७ ईसा पूर्व) अरिट्ट थेर के सभापतिस्व में हुई। थेर महिद के लंका में आने पर यह परिषद हुई। जनश्रुति है कि साठ हजार भिष्ठ इसमें आए। महिद के प्रथम सिंहली थिड्य अरिट्ट थे। उन्होंने सदम सुत्रों का पाठ किया। यह परिषद अनुराधपुर में थूराराम में हुई।

ंदूसरी परिषद राजा वहगामिया अभय (१०१-७७ ईसा पूर्व) के समय हुई । धेरवाद निकाय के बौद इसे चौथी परिषद मानते हैं। सिंहजी परम्परा के अनुसार इप परिषद के अन्त में न केवल त्रिपिटक परम्तु अट्टकथाएँ भी वालपत्र पर जिल्ली गईं। ये पाठ सौ बार पढ़े और शुद्ध किए गए। महाथेर रिक्खित की अध्यक्षता में ४०० विद्वान भिद्ध इस कार्य में सिमिजित हुए। इसे अलु-विहार अथवा आलोक-विहार परिषद कहते हैं। इस परिषद को राजा के एक मन्त्री द्वारा सहायता मिजनी थी।

१८६४ ईस्वी में, सिंहल में, रत्नपुर में हिक्कदुवे सिरी सुमंगल की श्रध्यक्ता में एक श्रन्य परिषद् हुई। पाँच महोने तक वह चलती रही। इइमलगोद बसनायक मीलमे ने उसे संरच्या दिया।

#### परिशिष्ट २

थाईलैएड (स्थाम)में परिषद

थाई निरुत्त सोप्तदंज का वतराट (भदन्त वनरतन) ने राम प्रशम के समय

में यानी बीद संवत २३३२ (१७८६ ईस्वो) में जो संगीतिवंस वा प्रार्थनाओं का हितहास जिला है, उसमें नी परिवरों का उल्लेख है। इनमें से पहली तीन भारत में हुई, चौदा से पातवों तक श्रोलंका में श्रीर झाठवीं और नीवीं थाई लैंड में हुई। विहली सिलां में प्रथम पाँच परिवहां का उल्लेख है। थाई-स्रोतों के अनुसार विशेष इंडो से नीवों तक को परिवहों सही आर्थ में परिवह नहीं कही जा सकतीं।

जुटी परिषद श्री जंक। में राजा महानाम के राज्य-काल में बौद्ध संवद् १९६ में हुई। इस समय अदन्त बुद्ध घोष ने सिंहजी भाषा से मागधी (पाक्ति) में भाष्यों के घनुवाद किए। सातवीं परिषद भी श्रोलंका में ही हुई। राजा पराक्रमवाहु के राज्यकाल में, बौद्ध संवत् ११८७ में, यह परिषद राजमहत्त में, एक वर्ष तक होती रही। इसने महाकस्सप की धष्यक्षता में महाथेरों के त्रिपिटक भाष्य को प्रनशीं चित्त किया।

याई बेंड में बाठवें चौर नीवीं परिषद की चैठक हुई। चिंगमाई में राजा भी धर्मचकवरों तिलक राजाधिराज ने यह परिषद बीछ-धर्म को सुस्थिर करने के लिए खुलाई। २००० से २०२६ ईसापूर्व के बीच महाबोधि चाराम में यह परिषद हुई। धाई लेंड के सब विद्वान भिक्खु इसमें छाए। नीवीं परिषद बैंगकाक में बीद मंदर २३३१ में हुई। पुरानी राजवानी खयु बिया (अयोध्या) आग से जल गई चौर कहं अन्य और त्रिनिटक को हस्ति लिखित प्रतियों नष्ट हो गई। बीद संव में अव्यवस्थाना। मव गई। अतिविकता फैल गई। राजाश्रय में २१ च बुद और ६२ विद्वान जमा हुए और एक वर्ष तक जिनिटक का पारायख करते रहे। कई नए बीद मन्दिर खीर विद्वार बनाए गए।

#### परिशिष्ट ३

वर्मा में परिपद

मंडि में १८०१ ईस्त्री में राजा मिन दोन मिन के आश्रय में २४०० विद्वान भिद्ध इस संगम में सम्मित्रत हुए। जागराभित्रंस, निर्दाभिषज भौर सुमंगत-मामिए ह के बाद एक श्रव्यक्ता करते रहे। त्रिपिटक की विविच प्रतियों की मिला कर पाठ निश्चित किया गया और वे ७२६ संगमरमर की शिलाओं पर उस्कीर्य किए गए। यह कार्य राजमहत्त्व में पाँच महीने चलता रहा।

मई १६४४ में रंगून में खुड़ो महान बौद्ध परिषद् शुरू हुई। इसमें संसार के भनेक देशां के भिवतु जना हुए। अभिवत महारथ गुड़ भद्नत रेनत समापति बने।

र. वैंग काक की नेशन व लाइकोरी में इस अन्य की दो प्रतियाँ सुरुक्ति हैं। यह अन्य राजा राम पत्र के आहेश से बीद संबंद २४६६ (१६२३ ईस्बी) में प्रकाशित किया गया।

बर्मा सर से ४०० भिष्ठ बुजाए गए थे, जिन्होंने ब्रिपिटक का पुनः शोधन किया।
मूज पाठ निश्चित किए गए। वैशाल, ११४६ तक यानी बुद के महापरिनिर्धाण
को २४००वीं गुर्थ-तिथि तक यह परिषद् ब्रिपिटक-शोध का अपना कार्य करती रही।
इस इडी परिषद् के समारम्म के अवसर पर दुनिया के हर कोने से संदेश आए। भारत
से राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रमसाद तथा प्रधानमन्त्री श्री जवाहरजान नेहरू ने जो
संदेश भेजे थे, वे नीचे दिए जाते हैं:—

"रंगून में वैशाखी पूणिमा को शारम्स होने वाले चट्ट संगायन को श्रापनी श्रुमकामनाएँ भेजते हुए, बुद्ध के परिनिच्यान के बाद प्रायः हाई हज़ार वधों के बीच में ऐसे जो जो संगायन हुए हैं, उनका स्वाभाविक रूप से मुझे स्मरण हो श्राता है। पहले तीन संगायन क्रमशः राजगृह, वैशाली श्रीर पाटिलपुत्र में हुए। ये तीनों स्थान बौद्ध इतिहास में प्रसिद्ध हैं श्रीर तथागत के पद्धिन्हों से पावन बने हैं। बाद में दोनों संगायन श्रीलंका श्रीर वर्मा में हुए। इन देशों ने बुद्ध के उपदेश पाए श्रीर श्राज तक उन्हें श्रपने जीवन श्रीर श्रपनी संस्कृति में कायम रखा। यह एक बहुत श्रव्हा विचार है कि श्रव मूल प्रम्थों को सम्पादित श्रीर संशोधित करके न सेवल कर्मी भाषा श्रीर वर्मी लिपि में श्रव्हातित किया जा रहा है, परन्तु साथ ही हिम्दी श्रीर श्रंग्रेज़ी मावाशों श्रीर लिपियों में भी ये श्रम्वाद कराए जा रहे हैं।

इस संगायन के साथ-साथ यदि एक बड़ा बौद विश्वविद्याक्षय स्थापित करने का कार्यक्रम हो, तो उसके द्वारा ज्ञान-प्रसार में और भी सहायता होगी। इद के उपदेशों को पुनर्जीवित करने में तो मदद मिस्नेगी ही, साथ ही माज के युग में मानव-जाति के आध्यास्मिक और नैकिक कावश्यक्साओं को आध्यश्वत है यह भी पूरी होगी। यह अम्युद्य केवल भौतिक आवश्यक्साओं को अधिक से अधिक प्रा करने से सिद्ध नहीं होगा। परन्तु उसमें यह आध्यास्मिक और नैतिक ज्योति बगानी होगी जिसके आधार पर लोग, द्वेष और आन्ति-जन्य समस्याओं का समाधान हो सकेगा। ये समस्याएँ ही आज के सब संघरों के मूल में हैं और वे मानव-जाति को सर्वनाश की ओर ले जारही हैं।

हम आशा करें कि इस संगायन द्वारा न केवल उन देशों में जहाँ बुद् घर्म का पालन नहीं हो रहा है वहाँ बुद्ध-धर्म के प्रति प्रेम बढ़ेगा, परन्तु उन लोगों के बीवन में भी, जो कि सौभाग्य से इस धर्म का बाज भी पालन कर रहे हैं, श्रद्धा घीर घादर पुनर्जागरित करने में सहायता मिकेगी। बाज की मटकी हुई मानव-जािंक में यह संगायन पुनः शान्ति चीर सद्भावना का संदेश प्रचारित करे।"

<sup>—</sup>राजेन्द्र प्रसाद

"एक साल पहले या शायद ज्यादह धरसा हुआ हो, बर्मा के मधान मन्त्री में मुक्त से कहा या कि एक बड़ी सभा या बुद-धर्म का संगायन बुलाया जा रहा है और यह बर्मा में होगा। मेरा मन पुराने सब संगायनों की छोर गया, राजगृह में मगध के सम्राट खजातशत्रु के ज़माने में पहला संगायन हुआ था तब से लगा कर मांडले में १८७१ में जो संगायन हुआ उस तक। बुद्ध मत के इतिहास में ये संगायन महान पथ-चिन्ह हैं।

षय में इस महान धर्म के ज़ढ़े संनायन का स्वागत करता हूँ। यह एक बदे ऐतिहासिक महस्त्र के दिन शुरू हो रहा है—बुद्ध की ढाई हज़ारवीं बसीं पर। वह पूर्शिमा का चाँद जो बुद्ध के जन्म के दिन, संबोधि के और परिनिब्बान के दिन षपनी पूरी आभा से चमका था, वहीं अब इस शुभ दिन पर भी चमकेगा, मानब-इतिहास के ढाई हज़ार बरस बाद।

दुनिया के सब देशों का यह संगायन बुद्ध के सिद्धान्तों भीर उपदेशों पर विचार करेगा, भीर बीद्ध-भर्म के मानने वालों के लिए शायद नए लिरे से उन्हें प्रियत करेगा। परन्तु बुद्ध इन सब नियमों और सिद्धान्तों से भी बद कर हैं, उन से बने हैं, भीर युग-युगों से उनके समर संदेश ने मानवता को स्पन्दित किया है। शायद पुराने इतिहास में कभी भी बुद्ध के शान्ति के संदेश की इतनी ज़रूरत नहीं थी, जितनी कि आज की पीड़ित और मटकी हुई मानव-जाति को है। यह बड़ी परिषद उनके शांति के संदेश को फिर से फैंबाए और हमारी पीड़ी को कुछ हद तक दिलासा देने में मदद करे।

बुद की स्मृति में मैं अपनी श्रदा अपित करता हूँ और रंगून के बढ़े संगायन को अपनी आदरपूर्वक श्रुअकामनाएँ भेजता हूँ। यह संगायन इस संगक्षमण समारोह के अवसर पर जुट रहा है, जब कि दुनिया की शान्ति की बढ़ी ज़रूरत है।" —जवाहरलाज नेहरू

# अशोक और बोद्ध-धर्म का विस्तार

द्वारोक बौद्ध-धर्म के सबसे बढ़े राजाश्रयदासा थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार कशीक अपनी जवानी में क्रोधपूर्ण स्वभाव के कारण चंड कशोक बहुलाते थे। तब वह विदिशा के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। वहीं के एक घनी व्यापारी की लड़की सं हन्होंने विवाह किया । जब उन्हें पता बला कि उनके पिता बिन्दुसार शृखु-शब्दा पर हैं, तब वे पाटिसपुत्र पहुँचे भीर अपने आई की छोड़ उन्होंने सबका वध किया। चार वर्ष तक जनता कराके से इस तरह नाराज़ भी कि राज्यामिषेक जनता के क्रोध की शास्ति के बार ही हो सका। अशोक के १६वें शिकाखेख से दश चलता है कि क्षम्होंने किंद्या पर चढाई की. और हज़ारों को मार दिया। इस घटना का हन्हें परिवाप हुआ। उन्होंने निश्चन किया कि अन कोई सैनिक अभियान नहीं करेंगे, बहिद धर्मविजय करेंगे। भावरा शिकाकेल में सात ऐसे धंश मिलते हैं, जो कि पालि माहित्य में भी पाए जाते हैं। चशीक चाहते ये कि ये चंश जनसाधारण तक पहुँचे। अपने राज्यकाल के बीसर्वे वर्ष वे द्वाम्बनी वन के उचान में पहुँचे, और उन्होंने एक स्तरम खगवाया जिस पर एक उस्कीयाँग्रेख है । इस यात्रा के उपक्षक्य में वहाँ रहने बाबे सोगों को अशोक ने कर देने से मुक्त कर दिया । वह सारनाय और बोच गया भी गर्बे। सारमध्य में एक खरिडत स्तम्भ मिला है जिससे जान प्रता है कि जो भी बीद संब की एकता को बोदना चाहे, उन्हें जाति-वहिष्टृत करने का बादेश ब्रशांक ने दिया था। पालि सुस, सिगालोवाद सुस (दीवनिकाय) में श्रशोक के धरम-विषयक विचार प्रथित हैं। वह बन्य सब धर्म-पंथी के प्रति सहित्याता का उपदेश देते हैं. अमग, ब्राह्मण, बाजीविक, जैन बादि के प्रति वह एक-सा व्यवहार करना चाहते हैं। यह भी सुपरिचित्त है कि बाजीविकों के जिए उन्होंने गुफ्राएँ हान में ही थीं। कई प्राणियों की हिसा उन्होंने निषिद्ध मानी। जीव की जीव पर जीना आवश्यक नहीं। यहाँ तक कि पशुक्षों की बिधया बनाना और और उन्हें नाल डोकना भी. कक विशेष बौद पर्व-दिनों पर निषिद्ध कर दिया गया था।

चरांक ने चपने साम्राज्य में विभिन्न भेषियों के धर्मप्रवाहक नियुक्त किये ! बष्ट स्वयं धार्मिक यात्राएँ करते थे। स्थान-स्थान पर अन्होंने शिक्षाक्षेत्र उत्कीर्या कराये । बुधारोपण किया, कुएँ खुदवाये, मनुष्यों और पशुक्रों के लिए चिकिस्साक्षय सुलवाये, न केवल अपने देश में परन्तु पदीसियों के देश में भी यथा चील, पायडव मादि देशों में । विदेशों में भी उन्होंने धर्म-प्रचारक भेजे : बचर में यवनों के देश में. गान्धार. कारमीर. हिमाचल-प्रदेश में, परिचम में श्रवरान्सक में, दक्षिय में बनवासी श्रीर मैसूर में, श्रीलंका श्रीर सवर्ण-भूमि (मलाया, समान्ना) में। तेरहवें शिलाखंक यह भी जाना जाता है कि सद्धर्म के प्रचारक दूर देशों में औस सीरिया के राजा एंटिकीक्स (क्रांतियोका) द्वितीय, तथा क्रम्य चार राजाकों के राज्य में भेखे गए। बदाहरणार्थ, मिस्र के टालैमी (त्रमेय), मैसेरोनिया के एंटिगोनस (अन्तकिन), इपिरस के अलैन्ज़ैयहर (अलिकस दर), सिरैनिया के मागाओं के पास और उत्तरी अफ्रीका में भी ये धर्म-प्रवारक मेजे गए । इस सन्दर्भ में उसने यवन, काम्बोज, पायदय, कोज. भान्ध्र. पुलिन्द, श्रीजंका चादि के नामों का उल्बेख किया है। इसरे शिखाकेस में बह कहा गया है कि प्राय: इन सब देशों में बाशोक ने बारपताल सुलवाये, कुएँ चौर ताखाव खदवाये. श्रीर वृष्ट तथा श्रीपधियों की वनस्पतियाँ सब के सुख श्रीर कहवाया के जिए रोपीं। इद-धर्म के स्वापक प्रचार और प्रसार में चारोक का कार्य सहस्वपूर्य है। उन्हीं के कार्य को कनिष्क ने आगे बढ़ाया और धर्म-प्रचारक सध्य पश्चिया. चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, बाइजैयह, कम्बोहिया बाहि देशों में मेखे।

#### भारत

परिनिर्वाय के बाद प्रथम और द्वितीय शती में बौद-धर्म अन्य संग्यास मार्गों से अलग नहीं किया जा सकता था। मौर्य-काल में बौद-धर्म, विस्तार की बड़ी सम्भावनाओं के साथ, एक महत्त्वपूर्ण धर्म बनकर आगे आया। इस आरिन्मक काल में भी बौद-धर्म का चेत्र मगध और कोसल तक ही सीमित था। मधुरा और उज्जयिनी में कुछ छोटी-छोटी मयडिलयौं बौदों की थीं। बुद्ध के सौवर्ष बाद वैशाली में जो दूसरा संगायन बुलाया गया उसमें सुदूर स्थानों से थया पायेय, अवन्ती, कौशाम्बी, संकाश्य और कशीज से बौद्ध मयडिलयों को बुलाया गया। मौर्यकाल के आरम्भ में मधुरा बौदों का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया था।

हस काल-खगढ में बौद सम्प्रदाय का इतिहास स्थिर नहीं था। बौद धर्म के कमशः विकास के कारण और दूर-दूर रहने वाले विभिन्न मतों को मानने वाले बोगों के बीच में सीधा सम्बन्ध न होने के कारण, संव की एकता टूटवी जा रही थी। स्थानिक प्रभाव जोर पकद रहे थे, और उन्हें अञ्चल-स्थान हंग से बाकार हे रहे थे।

अशोक के राज्यकाक्ष में ही, संघ में गम्भीर दरारें शुरू हो गई थीं और इसी कारख से शिक्षाक्षेत्रों में बार-बार यह उस्केल है कि "संघ में फूट न हो"।

शुक्रों के आने पर बौद्ध-धर्म को राजाश्रय मिखना बन्द हो गया। बौद्ध श्रन्थों में पुष्यमित्र श्रुक्त को बौद्धों का पीछा करने वाखा माना गया है। परन्तु इससे कोई ससर जनता पर नहीं हुआ। जनता के बौद्ध-धर्म के प्रति अगाभ प्रेम के कारण ही श्रक्त-क्ष्य काल में बौद्ध-धर्म फूला-फला। इस काल में बौद्ध-स्मारकों पर अंकित कितने ही खोगों द्वारा दिए गए व्यक्तिगत दान से उपयुक्त काल का समर्थन होता है। मरहुत-स्त्प, काल की गुफाएँ, सौंची का स्त्प, श्रक्त-क्यत काल के ही हैं। बौद्ध-धर्म मठों तक हो सीमित न रहकर सब जनसाधारण का धर्म बन गया था। उसमें मृति-पूजक धर्मों की ऑति इपासना-सच्च सुसने लगे।

इस समय उत्तर में मोकों ने बौद्ध-धर्म अपनाया। मिनान्दर राजा बौद्ध-धर्म का बढ़ा प्रचारक था। शाकत में अपनी राजधानी कायम करने पर, उसने कई धर्म-कार्य किए। मिनान्दर के ही समय से भारत में जो भीक थे उन्होंने बौद्ध-धर्म को अपना जिया। पांक कोशों से जान पड़ता है कि भीकों ने धर्म-प्रचार में भी योगदान दिया। यदन देश के बौद्ध-धर्म अपनाने के बाद मोनाजिपुत्त तिस्स वहाँ गए और एक प्रोक थेर धर्मरिचत को प्रचार कार्य के जिए चुना। धर्मरिचत को बाद में अपरान्तक देश में भेजा गया जहाँ उसने हज़ारों स्त्री-पुरुषों धीर सामन्तों को बौद्ध-धर्म की दीचा दी। भारत में प्रीकों ने बौद्ध कला की एक नई शैकी चलाई जिसका विकास पंजाब और उत्तर-पश्चिमी भारत में हुआ।

आशोक के राज्यकाल में बौद-धमं भारत में इस तेज़ी से फैला कि उसके आद्वारह पंथ बने। यह भेद सैद्धान्तिक उतने नहीं थे, जितने मौगोलिक थे। बौद्ध-धमं के विकास के साथ-साथ आलग-अलग प्रदेशों में पंथ बने। उन्हें संगठित करने वाली या एकरूपता देने वाली कोई स्थवस्था न होने से पुराने उपदेशों को उन्होंने अपने-अपने तरीके से आगे बढ़ाया। कई पंथ-भेद तो मिट भी गए। बुद्ध के निर्वाय के बाद दूसरी सदी में महासंधिक ने आठ विभिन्न निकाय खलाए। इनमें एक स्थाव-हारिक, खोकोत्तरवाद, अपरशैक, और उत्तरशैक प्रमुख थे। एक शती वाद स्थविरवाद मानने वालों में फूट पहनी शुरू हुई। पहली फूट के कारण दो निकाय निकले—सर्वारितवाद तथा मूल-स्थविरवाद (जिसे हैमावत भी कहते हैं)। बैशाली में अपने आरम्भ से, महासंधिक पूर्व की और सीमित रहा, जहाँ से वह विशेषतः दक्षिण की

१. मिलिन्द पन्द के मारम्भ में डिल्लिखित शागला

बोर फैबा। इस मत के मानने वासे वक्तर में घथिक नहीं रहे होंगे, क्योंकि वनका वस्त्रेस देवस दो वक्तीय बेलों में है। महासंविक का अपना साहित्य विकासत हुआ और वस्तुतः उसने प्राचीन बौद-धमं की सब से अधिकृत परम्परा रखी। क्योंकि वह अपने आपको महाकारयप से चला हुआ धमं मानता है। इसी महाकाश्यप ने पहला बौद संघ बुलाया, जिसमें बौद-धमं के सूत्र पहली बार परम्परा के अनुसार पड़े गये। धाम्यकटक प्रदेश के साहित्य में महासंधिक की सभी शासाओं का वस्त्रेस यह बतजाता है कि वह प्रदेश सात्रवाहनों के और उनके बंशओं के राजाअय में, कृष्या घाटी में, महासंधिकों का सब से बढ़ा अकाहा रहा होगा। वह मत्र तीसरी या चौपी शती तक पनपते रहे। स्थविरवाद नामक दूसरे एक में से जो निकाय निकले, उन्होंने भी साहित्य और उन्होंकों में अपना निश्चित स्थान बना खिया। ये हांग काल से कृषाय काल तक वानी २०० ईसाएवं से २०० ईस्ती तक पनपते रहे। सर्वास्त्रियाद श्रीर उसकी धन्य शासाएँ उत्तर में पनपत्री रहीं। सर्वास्त्रियाद स्थान मधुरा से नगर (हार) और सर्वास्त्रता से कारमीर तक के समूचे प्रदेश में पन्यतित था।

किनक का राज्य-काल भी बीद-धर्म के इंतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटवा है। परम्परा से वह न केवल धर्म का एक वहा आश्रवदाता रहा, परम्यु बीद-धर्म को भागे रूप देने वाले महान शासकों में से एक बना। उसी के राज्य-काल में प्रक्यात भारताय-यूनानी बीदकला-शासा विकसित हुई। भारत से बीद मिश्र हुद्-धर्म को मध्येशिया और चान से गए। एक नया बीद-धर्म का रूप, जिसका कि वास महायान था, और जिसके बहुत तूरगामी परिणाम घटित हुए, इसी समय विकसिश्य हुना। कनिक्क ने बीद-धर्म के विकास में बहत योग दिया होगा।

गुप्तवंश के समय में बीद-धर्म को एक नई मेरणा मिली। यद्यपि गुप्त सम्राट भागवत थे, ब्राह्मण-धर्म के मानने बाले थे, फिर भी बीद-धर्म के प्रति उनकी पूरी सहानुमूति थी। ऐसे कई महत्त्रपूर्ण उत्कोगं लेखा मिलते हैं, कीशाम्बी, साँची बोध-गया और मधुरा प्रदेशों में, रवीं शती से बुढी शती के धन्त तक, जिनमें कई ध्वक्तिगत अनुदान देने बालों के नाम हैं। इसी काल में भारत में चाए चीनी पात्रियों के कई बृत्तान्त मिलते हैं जिनसे इस देश में बौद-धर्म की स्थित का चता-पता चलता है। साथ ही, बौद-कक्षा के कई चत्रशेष मधुरा, सारनाथ, नालन्दा, ध्वन्ता, बाग और धान्यकूट में पाए जाते हैं, जो कि गुप्त-काल में बौद-धर्म के विकास और समृद्धि के विषय में मूक होकर भी बहुत मुखर हैं। फाहियान चन्द्रगुप्त दितीय के राज्यकाल में भारत में बाया। उसने बौद-धर्म की समृद्ध दशा

के बारे में साध्य दिया है, विशेषतः उड्डियान, गन्धार, मधुरा, कबीज, कोशख मगध और साम्रजिप्ति के विषय में । नाजन्दा विश्वविद्यालय की संस्था की स्थापना भी गुप्त राजाओं के राजाश्रय से ही सम्भव हो सर्की थी ।

सातवीं शती के मध्य से हमें कई ऐसे वृत्तान्त मिलते हैं जिनसे भारत में बौद्ध-धर्म की स्थिति का स्पष्ट चित्र मिल जाता है। जहाँ सक उसकी सीमा का प्रश्न है, वह सबसे अधिक क्षेत्राई पर पहुँच चुका था। साथ ही उसके अधःपतन का भी आरम्भ हो चुका था। परन्तु बौद्ध शिच्छण के कुछ बढ़े केन्द्र, यथा गालन्दा और बलभी में, ज्ञान का प्रकाश निरम्तर जल रहा था। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने राज्यकाल के अन्तिम दिनों में महायान बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया था। परिचम में बलभी के मैत्रक वंश के राजा छठी शती के मध्य से बौद्ध-धर्म के आश्रयदाता बन गए थे। कई बौद्ध भग्नावशेष चलभी में खोजे गए हैं, जो कि बौद्ध-धर्म के अस्तित्य का साध्य, उस प्रदेश में दसवीं शती सक देते हैं।

हर्ष के राज्य के बाद जो शती बीती उसमें ऐसी भराजक भवस्था फैली जो कि बौद-धम जैसे मठप्रधान धर्म के विकास के लिए उपयुक्त नहीं थी। राजाअय पर ही ऐसे धर्म का विकास भवलम्बित रहता है। बौद-धर्म काश्मीर में प्रचलित रहा, विशेषतः वहाँ की स्वाल घाटी में। बलभी भादि कुछ स्थानों में बौद-धर्म प्रचलित था, परन्तु उसकी दशा अब्ही नहीं थी। फिर भी, बब बौद-धर्म धीरे-धीरे भारत के भन्य भागों से विलुप्त हो रहा था, तब पूर्वी भारत में पाद-वंश के राजाअय में उसका दूसरा बड़ा पुमरुखान हो रहा था। इस राजवंश के बहुत से शासक पक्के बौद थे। नालन्दा विहार को उन्होंने बढ़े भनुदान दिए, भौर विक्रमशीला (विक्रमशिला), श्रीदन्तपुरी भौर सोमपुरी के नए विहार स्थापित किए।

इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गुप्तों के विकास से पहले कुछ पुराने अध्ययन-केन्द्र उपेचित हो चुके थे, फिर भी कुछ नये केन्द्र भी इसी काल में बने । यह नये केन्द्र बहुत से नहीं थे, परन्तु आरम्भिक गुप्तकाल में काश्मीर बौद अध्ययन का सबसे बड़ा केन्द्र था। बाद में नालन्दा की स्थापना क परचात यह अध्ययन-केन्द्र धीरे-धीरे पूर्वी भारत की ओर बदलता गया। नालन्दा करीब तीन शती तक समूचे बौद जगत पर छाया रहा, छठी से नौवीं शती तक। महान पाल राजाओं के राजाअय के बावजूद, नालन्दा से बढ़ कर दो और संस्थाएं बन गईं—विक्रमशिला चौर ओदन्य-पुरी—जो कि पालों के समय में स्थापित हुईं। पूर्वी भारत में कई नथी संस्थाएँ बनी थीं—विक्रमशिला, ओदन्तपुरी, जगहल, विक्रमपुरी इत्थादि। उन्होंने नौधीं से बारहर्षी शती तक बौद-संस्कृति विषयक सारा कार्य अपने में केन्द्रित-सा कर किया था।

## उत्तरी देश

#### मध्य एशिया और चीन

मध्य प्रिया में बीद-धर्म कब शुरू हुआ, इसकी निश्चित तारील नहीं मिलती, फिर भी यह प्रायः निश्चित है कि शुमन्त् टोलियाँ, जैसे शक और कुषाया जातियाँ और भारतीय ब्यापारी अपने साथ भारतीय संस्कृति के और बीद-धर्म के कई राज्यों तक ले गए। यह सब ईस्वी सन् के एक शती पूर्व तक होता रहा। अब इस बात का स्पष्ट साच्य मिला है कि इस प्रदेश के दिख्य के हिस्से में कुड़ छोटे भारतीय उपनिवेश स्थापित हो चुके थे—स्लोतान से बाबनोर प्रदेश तक। एक भारतीय उपभाषा, जो उत्तर-पश्चिम की बोली के समान श्री, इन प्रदेशों की सरकारी भाषा थी। भारतीय उपनिवेश बसाने वाले प्रथम यात्री बीद-धर्म की इस प्रदेश में ले गए।

प्राचीन खीवान की परम्परा के बातुसार श्रशोक के एक पुत्र कुस्तन ने बहु राज्य परिनिर्वाण के २३४ वर्ष परबात यानी ईसाएवं २४० में स्थापित किया। उसके प्रपीत्र विजयसम्भव ने खोतान में बौद-धर्म स्थापित किया। एक बौद्ध विद्वान् जिसका गाम धार्य वैरोचन था, भारत से आया और वह राजा का प्रधान उपदेशक बना। खोतान में पहला विहार २१२ ईसाएवं में स्थापित हुआ। परम्परा धाने वह श्री बताती है कि एक भारतीय राजवंशा खोतान में ४६ पीड़ियों तक राज करता रहा। तब बौद्ध-धर्म इस प्रदेश का प्रधान धर्म बना रहा। अपने समृद्धिकाझ में, बौद्ध-धर्म के खोतान में करीब चार हज़ार केन्द्र थे, जिनमें विहार, चैत्व, मन्दिर आदि सभी थे। चीनी यात्री, जैसे फाहियान, सोङ्-युन और युधान-ध्यांग खादि, खोतान में बौद्ध-धर्म के घाठवीं शती तक फलने-फूलने के प्रमाण देते हैं। खोतान दिख्य के प्रदेशों में बौद्ध-धर्म के प्रसार का मुख्य चेत्र बन गया, यथा निय, कालमदन (चैचेंन), कीराइना (ल्लन) और कोक्फ़ (काशगर)।

चीनी तुर्किस्तान के उत्तरी हिस्से में बार महस्वपूर्ण राज्य थे, जिनके नाम थे भरक ( अक्सु ), कुच, अग्निदेश ( कर-शहर ) और काछो-चंग ( तुरकान ) । कुच इन चार प्रदेशों में सबसे अधिक शक्तिमान या और उसने दूसरे उत्तरी राज्यों में और चीन में बौद-धर्म के प्रसार में महस्वपूर्ण माग बिया । कुच में बौद-धर्म के प्रसार में महस्वपूर्ण माग बिया । कुच में बौद-धर्म ईसा की प्रथम शती में फैला । वीसरी शती के चीनी ब्रुचान्तों से पता चलता है कि उस काख-ख्यड में करीब एक इन्नार स्त्य और मन्दिर कुच में बे । कुच के बौद्य-मिन्न चीन गए और उन्होंने बौद प्रन्यों के धनुवाद का बढ़ा काम किया । पुरास्त्यविषयक शोध से

पता चलता है कि बौद-धर्म चाटवीं शती तक उत्तर में एक विकासशीक्ष धर्म था। इव प्रदेशों के पतन के बाद बौद-धर्म ११वीं शती तक राजाश्रय पाता रहा। राजाश्रय देने वाले थे उहगुर तुर्क, जिनकी राजधानी तुरकान प्रदेश में थी।

चीन में बौद-जर्म पूर्वी तुर्किस्तान की घुमन्त् जातियों ने ईसा पूर्व प्रथम शती के जन्त में फैलाया। एक शताब्दी के भीतर वह ऐसा घर्म बन गया जिसे सरकारी रूप से सहनीय घर्म मान जिया गया। बौद विद्वान ईसा की प्रथम शती के जन्त से चीन में चाने खगे, और उनका कार्य वहाँ घिक ज़ोरों से होने खगा। परन्तु समूचे हन काल (११—२२० ईस्वी) में वयपि कई विद्वान चीन में चाए, चीनियों के बीच कार्य करते रहे, और उन्होंने चीनी भाषाओं में कई बौद प्रन्थों को चन्दित किया, फिर भी बौद-जर्म को स्थानीय धार्मिक मत्तवादों से बहुत संवर्ष करना पड़ा। कन्त्र्यूशियन मत्त को चर्म का रूप देने का वरन हन-काल में किया गया, चूँ कि परम्परा से उस मतवाद का राज-तरवार में और सामन्त-वर्ग पर बड़ा प्रभाव या और ये वर्ग बौद-धर्म को चर्चर मानते थे। ताओ मत्त धर्म के रूप में बहुत मज़बूती से अई पकड़ चुका था, परन्तु खलकी दार्शनिक प्रदम्मी बौद-धर्म से घषिक कमज़ोर थी। इस कारण से बौद-धर्म देशज चर्मों से घषिक प्रभाव जहरी अमा सका।

कम्प्यूशियस के धर्म की तुलना में बौद-धर्म श्रीधक सुविकसित धर्म था, श्रीर वाशं मत से उसका तरन ज्ञान श्रीवक गहन था, इसलिए उसने जलदी से चीनी खोगों को शाकविंत कर लिया। चीनी अज्ञवर्ग भी बौद-धर्म के एक में प्रतिपादन करने खेगे। इस प्रकार से माऊ-स्सिड ने, जो कि हन-काल (१०० से २२४ ईस्वी) के सन्तिम वर्षों में हुआ, एक वार्तिकभाष्य विला जिसमें उसने बौद-धर्म के सिद्धान्तों की कन्क्यूशियस भीर लाखोत्से के सिद्धान्तों से तुलना की, भीर प्रथम मत की महत्ता घरिपादित की।

माड-स्सिड जैसे कोगों के खेखन से शिचित चीनियों के मन में भी बौद्ध-धर्म के मित चारवासन का माव जागा। चीन में आवे भारतीय बौद्धों और उनके शिष्यों के द्वारा जो पित्र जीवन बिताया जा रहा था, वह भी चीनियों को इस नये धर्म के प्रति चाकिर्वत किय बिना न रह सका। इस नये धर्म के विकास में विदेशी राजवंशों का राजाअय भी उपयोगी सिद्ध हुआ। वेई राजवंश, ईसा की चौथी शती में प्रवत्त हुआ। उसका मूल विदेश में था। वे चीन में बौद्ध-धर्म के बड़े आअयदाता थे, और उस देश में बौद्ध-कला के सब बड़े कार्मों के आरम्भकर्ता थे। इस राजवंश के प्रथम सम्राट ने बौद्ध-धर्म को एक राज-धर्म बनाया।

इस समय के बाद तो बौद-धर्म १ । वीं राती तक चीन में फलता-पूजता रहा।

एक के बाद एक भारत से बौद जावार्य जाए और उन्होंने इस सद्म-पूर की नरावर प्रज्वित रखा। वौधी शती से चीनी भिष्ठ स्वयं भारत में जाने खाने और बौद-धर्म का गहरा अध्ययन करने खाने। बहुत-सा बौद साहित्य, जो कि भारतीय मूख प्रम्थों से भारतीय और चीनी आचार्यों ने अनुवादित कियाथा, चीनियों को अनुवाद के रूप में बौद-धर्म पड़ने-समफने में सहायक होता रहा। कुछ अनुवादों का वहा साहित्यक महत्त्व था और वे चीनी साहित्य में अह प्रन्थों ( बसासिक्स ) के रूप में माने गए।

योद्-चर्म का चीनी जीवन और विचारों पर प्रभाव बदा भारी या। कुछ देवता-विचयक धार्मिक विश्वासों के धारिरक, बौद-धर्म ने चीन में पुनर्जन्म, कार्य-कारख सिद्धान्त, और इह कर्म का फल अन्यत्र भोगना भादि विश्वासों को फैलाया। विशेषतः यथार्थ के विवय में यह धारखा कि प्रकृति के प्रत्येक क्या-क्या में वह व्याप्त है, और चिर-मंगुरता का सिद्धान्त, बौद-दर्शन के ये ऐसे दो तत्त्व हैं जिनका चीनी कवियों और कलाकारों पर बद्दा असर पद्दा और चीन की सौद्य-विषयक दृष्ट इन सिद्धान्तों ने निर्यात की। बौद-धर्म ने चीनियों में एक ग्रहरी धार्मिक भावना और ग्रहन विश्वास निर्मित किए, जिससे चीनी कला की महान कृतियाँ निर्मित हुई, बैसी कुन-कार्च, हुक्-मेन, तुन-हुआर्च जादि स्थानों में मिलती हैं।

#### कोरिया और जापान

सुदूरपूर्व में एक महस्वपूर्य बीझ-केन्द्र कोरिया है। ईसा की चौथी शवी के खारम से बीझ-कम से उसका परिचय हुआ। उन दिनों कोरिया प्रायद्वीप के तीन माग थे, कोगुर्यु उत्तर में, पाक-चे दिखया-पश्चिम में चौर सिला दिख्या-पूर्व में। इन बीन भागों में बीझ-धर्म का इतिहास एक-सानहीं है। बीझ-धर्म सबसे पहले कोगुर्यु में एक चीनी भिष्ठ १७२ ईस्वी में बाये। बारह साल बाद बीझ-धर्म पाकचे पहुँचा, एक सध्य-पृशियायी भिष्कु मारानम्द के सहारे। सिला में बीझ-धर्म सबसे धम्त में पहुँचा। कोगुर्यु में बीझ-धर्म पहुँचा।

कोरिया के बौद-धर्म की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में है कि इसने चीन चौर जापान के बीच एक श्रंखला का कार्य किया। यद्यपि बौद-धर्म को कोरिया में चारम्भ से ही राजाध्य मिलता रहा, फिर भी उसके सिद्धान्तों में कोई महत्त्वपूर्ण विकास नहीं हुआ था।

कोरिया का बौद-धर्म ईसा की ११वीं शती में अपनी परम सक्ता पर या। यह कोरिया के बांग राजवंश का समय था। इस काज से पहले, बौद-धर्म सिखा राजवंश के प्रभाव में फैंब रहा था। इस समय, कई प्रसिद्ध विद्वान बौद्ध सिद्धाम्बों का अध्ययन करने के लिए चीन पहुँचे। इनमें युग्रान स्सो (६१३-६८३ ईस्वी), जौ फासियान शाला का था, बुझान हिम्नाझो (६१७-६७० ईस्वी) और यी सिमान् (६२४-७०२ ईस्वी), जो दोनों होडचा येन शाला के थे, प्रसिद्ध हैं। ग्यारहवीं सदी के बाद बीद-धर्म, जो कि बाद तक सिद्ध राजवंश से सम्बद्ध धनवान वर्ग का धर्म था, जन-साधारया का धर्म बन गया. विशेष रूप से वि ति'एन. प'ऊ चाम्रो और मन्य भिक्लुमी के प्रयत्नों से । यि ति' एन. नामक विद्वान जो चीनी जिपिटक की सचियों के सम्पादन के लिए प्रसिद्ध था-इस जीनी त्रिपिटक को यि ति'एन लु कहते हैं-चीन में बौद-धर्म पदता रहा और इसके बाद उसने कोरिया में होउन्ना येन और वि'इएन व' बार्ड शालाओं के सिद्धान्तों का प्रचार किया । उसने कोरिया की माषा में बौद-धर्म पर खेल भी लिले । फिर भी, प्र'चाको ने कोरिया में जेन बौद्ध-धर्म का प्रचार श्रक किया, जो कि बाद में, इतिहास में इतना महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाला सिद्ध हुआ। मंगील साजाल्य का युद्धान राजवंश जब बांग राजवंश पर बाधिपस्य प्राप्त कर चुका, तच कोरिया में बौद्ध-धर्म पर लामावाद का बहुत प्रभाव पड़ा। मंगील साम्राज्य के पतन के बाद, चोसेन (कोरिया) के ही राजवंश ने कन्फ्यूशियस के मत को अपनी संस्कृति के प्रमुख सिद्धान्तों के नाते स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से बौद्ध-धर्म को अपने भादरपूर्ण स्थान से ध्युत कर दिया। यद्यपि उसका कोरिया में राजाश्रय नष्ट ही गया फिर भी जनता के धर्म के नाते वह फलता-फूलता रहा।

श्राधुनिक कोरिया का बौद-धर्म, वस्तुतः ज्ञेन बौद्ध-धर्म है। श्रमिताम बुद् या मैत्रेय बोधिसस्व में विश्वास से वह धर्म रंजित है।

जापान को महायान बौद्ध-धर्म का देश कहते हैं। यह बौद्ध-धर्म का रूप आरम्भ में चीन में विकसित हुन्ना, वहाँ से कोरिया न्नौर फिर जापान पहुँचा। उसके बाद बौद्ध-धर्म चीनी भीर जापानी दोनों प्रकार के भिक्खु भों के प्रयन्तों से विकसित हुन्ना। जापानी विद्वान सामान्यतः यह मानते हैं कि बौद्ध-धर्म ने भ्रपना पहला रूप वहाँ ४४२ ईस्वी में दिखलाया श्रीर वह कुद्रर (पक्रचे) से भ्राया, जो कि कोरिया का एक श्रंग था।

हमारी दृष्टि से, जापानी नौद्र-धर्म का निम्न ऐतिहासिक विभाजन किया जा सकता है---

- भायात का काल । अठी से सातवों शताब्दी ईस्वी । (भ्रसुक भीर नर काल)
- राष्ट्रीयकरण का काल । नौवीं से चौदहवीं शताब्दी ईस्त्री । (द्वीभान भौर कमकुर काल)

- ३. परम्परा-निर्वाह का काला। पन्द्रहवीं से बोसवीं शताब्दी ईस्वी। (मुरी-मशी, मोमोयम, भीर एदो काल, और चाडुनिक काल)
- (१) द्यायात का काल बौद्ध-धर्म का पहला रूप, जापान में अपने आपको खिंतोबाद के अनु इल बनाने के नाते स्वक्त हुआ। शिंतोबाद जापान का देशज धर्म-पन्य था। इस कार्य के लिए, बौद्ध भिन्द हुआं ने पितर-पूजा को मान लिया और दुद्ध की प्रतिमा के साथ-साथ वे शिंतो मत के देवताओं की भी पूजा इस बहाने करने लगे, कि वे सब देवता बुद्ध के ही विभिन्न धवतार हैं। इस प्रकार से बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे खन-साधारय में स्थापित हो गया। उसने शिंतोबाद को पूरी तरह से छोड़ नहीं दिया।

इसका एक बका जाभ यह था कि जब बौद-धर्म ने पहले जापान में प्रपना रूप दिलाया, तब वह चीन की बहुत विकसित संस्कृति के साथ-साथ प्राया। उसके अधिकतर सांस्कृतिक रूप के कारण बौद्ध-धर्म धनी सामन्तवर्ग ने स्वीकार कर जिया, और यही वर्ग उस समय जापान का बौद्धिक वर्ग था। एक बार भद्ध-वर्ग के इसे स्वीकार कर जेने पर सारे देश में बौद्ध-धर्म बहुत जलरी से फैल गया। प्राचीन जापान के कई सिद्धान्त मान जिए। राजपुत्र शोकोतु ने (१७४-६२१ ईस्वी), जो सम्राज्ञ सुहका का रोजंट था, बौद्ध-धर्म को बड़ी देन दी। होयु जी मठ स्थापित करके उसने वीनों पिटकों पर टीकाएँ जिल्लवाई। वस्तुतः जापान ने बौद्ध-धर्म के जिए वही किया, जो कि सम्राट असोक ने भारत में बौद्ध-धर्म के जिए किया, या कि क्रिंटटाइन ने ईसाई धर्म के लिए रोमन साम्राज्य में किया।

उन दिनों चीन से जो बौद्ध-धर्म के पन्थ लाये गए वे झः थे—कुश (श्रमि-धर्म होश शाला), सान्तान (माध्यमिका को तीन टीका वाली शाला), जांजित्सु (सत्यसिद्धि-शास शाला), केगौन (श्रवतंसक शाला), हांस्सो (धर्म-लच्च्य शाला), श्रीर रिरसु (वितय शाला)। यह बेहतर होगा कि इन्दे धार्मिक पन्थ कहने के बजाय बौद संस्थाएँ कहा जाय।

(२) राष्ट्रीयकरण का काल खयना जापानी नींद्र-धर्म का दूसरा काल दो नए पंथों की स्थापना से शुरू हुआ—ोन्दाई स्रीर शिंगोन । ये पंथ कमशः साईची (७६७-८२२ ईस्नी) सीर कुकई (७७४-८३४ ईस्नी) ने स्थापित किए। उनका उद्देश्य था नौद्ध सिद्धान्तों का राष्ट्रीयकरण जिससे कि नौद्ध-धर्म जनसाधारण का धर्म बन सके। उपी समय, उनका उद्देश्य था नौद्ध मठों में भिक्खुक्षों को सनुशासित रखना, जो कि दैनन्दिन ऐहिक जोनन से दूर रहते थे। इन दो एन्थों

का प्रमुख गुश्च वह था कि उन्होंने केवल बाध्यात्मिक मोच पर ही ज़ोर नहीं दिया, परम्तु साथ ही इस जीवन भीर जगत के सिद्धान्तों की परिपूर्ति पर ज़ोर दिया।

तेन्दाई चौर शिगोन भिक्सुकों के प्रयत्नों से बौद्ध-धर्म का राष्ट्रीयकरण हो सका चौर धीरे-धीरे वह जोकप्रिय बनने जगा। फिर भी कई समस्याएँ सुक्षकाने को बाकी रह गई थीं। यह सिद्धान्त धर्मा भी इतने ऊँचे घौर केवज विद्वानों के समक्षते जायक थे। उन्हें जनसाधारण तक पहुँचाना था। बनसाधारण तो अन्ध-विश्वासों में द्वा हुआ था। सो इन सिद्धान्तों के साथ जब तक चमत्कार नहीं जुढ़ते तब तक वे जनप्राह्म कैसे बनते ! साथ ही बौद्ध-धर्म के प्रसार के साथ-साथ ज्यों-ज्यों परिस्थितियाँ बदलीं, उससे कई जोगों को यह प्रेरणा मिजी कि वे इस दुनिया को कोब कर पारजीकिक मामजों में धाध्यास्मिक शान्ति खोजें।

पुक नई बीद विचारधारा दसवीं शक्षी में चल पड़ी। वह थी क्रमिताम बुद में विश्वास। कई लोग इस धर्म के अनुयायी बनाए गए। वे केवल क्रमिताम बुद का नाम-जाप करते— इस धाशा से कि उनके पवित्र देश में उनका पुनर्जन्म होगा। इस आम्दोलन के पीछे-पीछे कई स्वतन्त्र नये पन्य चल पड़े जो कि क्रमिताम में विश्वास करने पर जोर देते थे। वे नये पन्य, जो कि १२वीं चौर ११वीं शक्षी में चल पड़े, ये थे— शुजु-नेनबुत्सु, र्योनिन (१०७२-११६८ ईस्वी) द्वारा स्थापित; जो दो-शिन, शिनरान (१९७६-१९६२ ईस्वी) द्वारा स्थापित; जो दो-शिन, शिनरान (१९७६-१९६२ ईस्वी) द्वारा स्थापित; जो दो-शिन, शिनरान (१९७६-१९६२ ईस्वी) द्वारा स्थापित; चौर जि, इप्पेन (१२६६-१९८६ ईस्वी) द्वारा स्थापित। इन सब पन्थों में यह बात समान थी कि मुमुचुओं के लच्च सामान्य थे, चौर विचार चौर आचार को शुद्ध करने के चौर सरख बनाने के गस्ते प्क-से बताए गये थे। इन कारयों से, कई साधारया लोग उन पन्थों का अनुयायित्व कर सके। विशेवतः किसानों और सिपाहियों में से कई अनुयायी बने।

कमकुर काल में, जब कि ये पंथ चरितस्य में धाये, जापान में सामन्त-शाही का विकास हुआ। इसी कालखयड में दो नये पंथ सामने धाये। एक था ज़न, जिसे ईसई (१९४१-१२१४ ईस्वी) और दोगेन (१२००-१२४३ ईस्वी) ने स्थापित किया, और दूसरा था निचिरेन जिसे निचिरेन (१२२२-१२८२ ईस्वी) ने स्थापित किया था। इन दो पंथों में भी वे सब विशेषसाएँ धा गईं जो कि पवित्र देश में विश्वास करने बाजे ऊपर उस्केख किए हुए पंथों में थीं, बद्यपि दोनों के सिद्धान्तों में विचित्र विरोधाभास था। एक का विश्वास था कि दूसरों की शक्ति में अद्धा रखने से मुक्ति मिलेगी। यह था शुद्ध देश बाजे बौद्ध-धर्म का मूलभूत दर्शन। दूसरे का धपने स्वयम् के प्रयस्त से मुक्ति पाने के सिद्धान्त में विश्वास था, बिस पर ज़ेन भीर निचिरेन सिदान्त भाषारित ये। ज़ेन बौद-धर्म के अनुयायी अधिकतर योदा वर्ग में रंथे, भीर उन्होंने आपान की संस्कृति पर काफी प्रमाव डाजा।

इन नए पंथों के विकास से बौद-धर्म पूरी तरह से जनसाधारण द्वारा स्वीकृत हो गया। इस प्रक्रिया की बहुत सी मंजिलें इतनी स्पष्टतः संवित हैं कि राष्ट्रीयकरण कौर जनसाधारणीकरण शब्दों से जापानी बौद्ध-धर्म के इतिहास में युगान्तकारी मोइ ध्वनित होते हैं। इसी कारण से, आधुनिक जापानी विद्वान कमकुर काल की धोर विशेष रूप से ध्यान दिखाते हैं, जब कि बौद-धर्म पूरी तरह से जापान में हा गया।

(३) परम्परा-निर्वाह का काल-कमकुर काल के बाद जापानी बौद्ध-धर्म में कोई महस्त्रपूर्ण विकास नहीं हुन्ना। देवल बहुविध शाखाएँ विस्तृत हुई।

हैदी काल (१६०३-१=६७ ईस्वी) में बौद्ध-धर्म जापान का राष्ट्रीय धर्म बन गया। इसका अय तोकुगब शोगुनते के राजाश्रय को है। इस विकास का प्रधान कारण यह या कि सरकार धाशा करती थी कि इस प्रकार से जापानी जनता पर ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके। इस काल में, बौद्ध-धर्म इतना खोकप्रिय बना कि इस युग के धन्त में बौद्ध-धर्म विषयक कार्यक्रम ने विद्वचापूर्ण धम्ययन का रूप से लिया। इसी से आज के बौद्ध धम्ययन और शोध की नींव पड़ी।

१८६८ इंस्वी में मेईजि के पुनर्स्थापन के बाद बौद-धर्म का जाता जैसे को गया। उसको मिलने बाला जनाश्रय भी कम हुआ। राष्ट्रीयदावादी शिंदो धर्म की छोर से विरोध होता रहा। भिष्ठ भौर जनसाधारण दोनों ने इस खतरे को कम किया। शागे चल कर सरकार ने नये विधान में पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता दे दी। साथ ही कई भिष्ठ जिन्होंने बौद-धर्म के नये सिद्धान्त बैज्ञानिक हंग से खोज निकाले थे, वे पुराने सिद्धान्तों में नया अर्थ पाने खगे। कुछ बौद्ध मिशनरी धमरीका, हवाई हीप तथा अन्य देशों में नये क्य से बौद-धर्म के अचार के जिए गये।

### तिब्बत (मध्य) और लद्दाख

जहाँ-जहाँ बौद-धर्म के उपदेश पहुँचे, जनता के हृदय में एक नई ऐतिहासिक चैतना वे जगाते रहे। इसका बहुत ग्रन्छा उदाहरचा विश्वत है। जैसे भारतीय हृतिहास लिखित रूप में महान बौद सम्राट शशोक के समय से लिखा जाने खगा, उसी प्रकार से तिब्बत का इतिहास भी विब्बत के सबसे गुणवान राजा खोड़- बस्सन-सगम-पो (जन्म ६१७ ईस्बी) के समय से लिखा हुआ मिलता है। इस राजा

ने तिब्बती बोखी के लिए वर्णभाषा देकर एक लिखित रूप दिया, जिससे कि भारत से उसके देश में बीद-अर्भ आ सका । विन्दत के आस-पास की बौद्ध दुनिया से सांस्कृतिक सम्पर्क उस राजा के दो शताब्दी पहले से शुरू हुए होंगे । ये आस-पास के प्रदेश थे : भारत, खोतान, मंगोलिया, चीन श्रीर बर्मा । एक सम्भवनीय विव्वती दन्तकथा के श्रवसार, कह बीद प्रचारक भारत से आये और उन्होंने तिस्वती राजा, थी थी-री की बीब-प्रनय भेंट हर में दिए, परन्तु इन भारतीय प्रचारकों को निराश हो कर सीट जाना पड़ा, क्योंकि इस विज्वती राजा के दरबार में कोई भी लिपि का ज्ञान नहीं रखवा था । भरूर वय में ही बहुत मेथायी खोटे राजकृतार खोक -बस्तन की बड़ी खड़जा भीर होन-भावना का अनुभव हुआ होगा, और उसमें अपने लोगों के पिछड़ेपन को दृर करने को बड़ी चाह जागी होगी, क्योंकि जब वह राजगही पर बैठा तो उसने निरुचयपूर्वक अपनी सैनिक शक्ति इननी बढ़ाई कि नेपाल के राजा अंशुवर्मन जो द्विया में थे भीर उत्तर में चीन के सशक्त सम्राट ताईन्सुक ने यह भाषिक भण्जा समका कि इस तिब्बती राजा के साथ सुलह कर लें, और उसकी चाह को उन्होंने इस तरह आदर दिया कि दोनों ने अपनी राजकन्याओं का विवाह उस राजा के साथ करा दिया । यह दो रानियाँ, नेपाल की अुकुटी श्रीर चीन की वैन-चेक् , अपने साथ अपने वरों में अबोभ्य, मैंत्रेय और शान्यमुनि की प्रतिमाएँ लाई। इस प्रकार इस तिब्बती राजा की इच्छा पूरी हुई कि बीख-धर्म का विब्बत मे प्रचार करके भापनी जनता को सभ्यता की श्रमपंक्ति में वह लाए । वस्तृतः इन विवाहों का निश्चय होने से पहले ही राजा ने ऐसी कई बातें की थीं कि जिससे उसे ऐसे ऊँचे विवाह-सम्बन्ध प्राप्त हो सकें। उसने अपने दरबार के एक हांशियार विख्वती की चुना। इसका नाम था थीन-मि सम् भी-ट, श्रीर उसके साथ सोलह श्रीर सुमुचुश्रों की चुना, जिन्हें दक्तिण भारत में प्रमुख बौद्ध विद्यापीठों में उसने भेजा, भारतीय शिलालेख-पठन, ध्वनिशास्त्र तथा व्याकरण का श्रध्ययन करने के लिए. श्रीर इन विद्याश्चीं में पारंगत होने पर तिन्वती भाषा के लिए एक लिपि उन्होंने खोज निकाली, श्रीर उस भाषा का ब्याकरण भी स्थिर किया । थीन-मी ने अपने आप की सौँदा हुन्ना काम इतनी अच्छी तरह से किया कि तिब्बता लिपि तथ। व्याकरण पर उसने धाठ स्वतन्त्र ग्रन्थ जिले श्रीर कुछ संस्कृत जीत ग्रन्थों के अनुवाद भी तिब्बती में किए। उसे सदा विन्वती साहित्य के पिवा के नाम से याद किया जावा है। उसके जीवन-काल में स्नंह-बरसन ने ऐसे नियम प्रचलित किए जो कि बीद-धर्म के दस इराजकर्मी के समान थे। रुहासा में रमोचे श्रीर जांखकु में उसने प्रसिद्ध मन्दिर बनाप, और पोटाखा नामक ग्यारह मंजिल वाला महत्त निर्मित किया। भाज भी उस बद्दे महस्र का एक हिस्सा खंडहर के रूप में बाकी है, जो कि शायद सबसे निचला हिस्सा और उसका मूल कोटा रूप रहा होगा। बौद्ध-धर्म अपने सारे सांस्कृतिक विकास और अरंजाम के साथ तिब्बत में बाया गया। उसने धीरे-धीरे पुराने वृष्ट तथा नाग इत्यादि की पूजा करने वालों के फोऊन विश्वासों का स्थान प्रव्या कर लिया। विब्बत के इतिहास में एक नये बौद्ध युग का आरम्भ करने का अय विब्बत के प्रथम महान सम्राट स्रोक्ड-बत्सन-स्गम पो को दिया जाना चाहिए। वह इस्लाम के संस्थापक मुद्दम्मद का, कश्रीज के सम्राट हर्ष का और चीन के तीर्य-यात्री विद्यान युग्रान-क्वांग का समकालीन था।

यद्यपि बौद्ध-धर्म तिब्बत में ऐसी सौमाग्यशाली परिस्थितियों में झाया, फिर भी वह उसनी भासानी से या जल्दी से जैसा कि खोड़-बरसन ने सोचा था एक विदेशी भूमि में गहरी जहें न जमा सका। देशज फाऊन विश्वासों से इस नये बौद्ध-धर्म को कम से कम तीन शती तक निरन्तर कठिन संघर्ष करना पड़ा। उसे पुराने भन्धिवश्वासों को दूर करना पड़ा, नये समस्तीते करने पड़े, भनन्त काल से जो विचित्र रिवाज और परम्पराएँ चली झा रहीं थीं उनके झतुकूल भपने झापको ढालना पड़ा, उसमें कई बार पराजय और निर्वासन भी सहना पड़ा। यह सब कुछ ग्यारहचीं शती में श्रतिश के झाविभांव तक चलता रहा, जन बौद्ध-धर्म, भन्तत:, सच्चे धर्थ में तिब्बस का राष्ट्रीय धर्म बन गया।

स्रोक् बत्सन के बाद, उसके पाँचवे वंशाज के समय में बीद-धर्म की प्रतिष्ठा पुनः राज्य धर्म के नाते हुई। उसका नाम था स्त्री-स्रोक्ट-स्ट्रेन-स्त्रन (७४४-७६७ ईस्वी)। प्रपने शक्तिशाली फाग्रोन ध्रफसरों के विरोध के बावजूद, उसने नालन्दा विश्वविद्यालय के शान्तरित्वित को तिन्वत बुलाया, श्रीर भारतीय बौद-धर्म के सच्चे सिद्धान्तों को अपने लोगों में फैलाने भीर स्ववस्थित रूप से धर्म-परिवर्तन कराने का काम बड़ाया। शान्तरित्वत द्वारा दस कुशल धर्मों श्रीर कारण-परम्परा के चक्र विषयक सिद्धान्तों पर दिए गए बहुत प्रभावशाली उपदेशों का कोई ध्रसर न हुआ। कुझ प्राकृतिक विपत्तियाँ जैमे अंभावात श्रीर महारोग इस समय देश भर में फैले, उन्हें विरोधकों ने यह रूप दिया कि बौद-धर्म की विकृत शिष्ठा के कारण यह प्रकीप हो रहे हैं, और राजा को धन्त में कुछ समय के लिए उसे विस्वत छोड़ कर जाने का धादेश देना पड़ा, क्यों कि तिन्वती जनता उससे नाराज़ और उसको विरोधों हो गई थी। भारतीय उपदेशक इतना बुद्धिमान था कि वह जान गया कि केवल संत्रवाद की विचित्र चमरकारमय पद्धियों में विश्वास करने वाला ही जनसाधारण पर ध्रमना कि प्रमाव हाल सकता था। जनता धादिम जाइ-टोने और धर्मुत सहसा-घटलों

पर इसना विश्वास करती थी । इस प्रकार से उसने वह सिफारिश की कि पद्मसम्भव, सो तम्त्रवाद के प्रवस्न समर्थक थे, उन्हें स्वास बाटी के उर्ग्यान से बुसाया जाय और इस प्रकार से विरोधियों को उन्हीं की भाषा में उत्तर दिया जाय । उसके बाद वी बौद-धर्म के पुनर्स्यापन के लिए शांतरचित वहाँ सीटकर चले ही आएँगे। अभी भी तिब्बती जितने भारर से पदमसम्भव (गुरु रिम्पोचे) को देखते हैं. उससे पता चलता है कि इस काम में कहाँ तक उसे सफलता मिली। सी-स्रोक्-स्ट्रे-बरसन के राज्य की भन्य घटनाओं में उसकी चीनी सेना पर विजय, जो कि पोटाला के सम्मुख एक स्तम्भक्षेण पर श्रंकित है, और बसम-वास में तिम्बती नौज विहार की स्थापना उल्बेखनीय है। यह विहार विहार के उद्यम्तपुरी विहार के नमूने पर था। इसरा काम था खदुदंकर महत्त्व में अनुवादित बीद-कृतियों की सूची का निर्माण, भीर तिब्बत में शान्तर्श्वित के सीट आने पर अनुवादित कार्य को पुनर्श्वस्थित करना । वहाँ आकर हैसा की बाठवीं शती में शान्तरक्ति की सृत्यु हुई । धर्म-प्रचारक के नाते उसका जीवन बड़ा खम्बा और विक्यात रहा। शान्तरिक्त की मृत्यु के बाद उसने बौद्ध-धर्म के रचनात्मक पद्ध पर जो बल्ल दिया था, वह कम होकर बौद-दर्शन की विध्वंसारमक परम्पराएँ चल पड़ी जिनका उपदेश चीनी भिनलुओं ने दिया और तिब्बत में बहुत अरसे एक उनका ज़ोर भी रहा। उनकी चुनौती का सामना करने के जिए राजा ने शास्तरचित के सुबोग्य शिष्य और भाष्यकार, कमलशील को नालंदा से बुखाया । दोनों पश्चों के बीच में राजा के सामने बहस होती रही, और कमखशील चालिर जीत गए। चीनी दार्शनिक भिक्ख के पश्चभरों की भावनाएँ हार जाने पर इसनी करवी हो उठीं कि भारतीय भिष्ठ का खून कर दिया गया। उसका मृत शारीर मसाखे से बाँधकर स्टासा के उत्तर में एक विदार में सभी भी सुरचित रखा है। राजा सी-सोइ-रदे बत्सन, जिसकी शक्ति और विद्वला के कारण उसे विकाती मंजुश्री का सवतार मानते थे, शोक-विद्वत होकर अस्टी ही मर गये। उसके शक्तिशाली बीद साम्राज्य का दाय मिखा उसके बहुत संवेदनशीक और भादर्शवादी प्रत्र मु-ने-बन्सन-पो को । करुमा और समया के बीद सिदान्त इस कल्पनाशील राजपुत्र के हृदय की इस प्रकार छ गए थे. कि ज्यों ही वह गड़ी पर बैठा, उसने अपनी प्रजा में सम्पत्ति का समान माव से वितरक श्रक कर दिया । उसका आयोजन इतनी सफलता से न चल सका, क्योंकि ध्रम की महत्ता को उतना महत्त्व नहीं दिया गया था. और विषमताएँ उसमें अनिवार्य रूप से घुस गईं। उसका जनता के जिए अप्रिय राज्यकाल अधिक समय तक न चढ सका । उसी के रिश्वेदारों ने उसे मुद्दर दे दिया और उसी के माई की-स्दे-स्रोड-सरसन

को गद्दी पर बैठावा । उसने भारतीय प्रन्थों को विष्वती में श्रतुवादित करने में नपे सिरे से प्रोत्साहन दिया, श्रीर पहस्रा संस्कृत कोश जिसका नाम था महान्युत्पत्ति (८१४ ईस्वी) प्रकाशित हुन्ना ।

स्नो-एदे-लोल्-बरसन ने अपने क्रांटे पुत्र का नाम रज-प-चेन (८१६-८६८ ईस्वी) रखा। यह उसका बंशज बना बड़े भाई ग्लब्ह-दर-म के स्थान पर। रज-प-चेन को वहाँ के देशवासी तिब्बती बौद-धर्म के सुवर्ण युग का तीसरा सबसे बड़ा धर्म-संरचक मानते हैं। उसकी बौद-धर्म के प्रति श्रद्धा इतनी विज्ञच्या थी कि उसने अपने क्रोटे पुत्र को भिष्ठभों की प्रतिक्राएँ दिखवाई, दीचा दी, बौद-भिष्ठभों को कई प्रकार की सुख-सुविधाएँ और शासनिक अधिकार दिए और उसके जम्बे बालों को करवा कर बौद्ध पुत्रारियों द्वारा उपदेश देते समय चटाई की भौति प्रयुक्त करने की भी अनुमति दी। रख-प्-चेन ने अपने साम्राज्य की सीमाएँ बढ़ाई और उसी के राजाध्य में तिब्बत का पहला इतिहास भी जिल्ला गया।

विन्नव में एकद्रत्र राज्य, श्रीर नीय-अमं की प्रविच्छा, जिससे कि सन तक बसकी सुल-सुविधा में इतनी वृद्धि हुई थी, एकदम कम हो गई, जन एक दिन रख-प-चैन का खन उसके उपेषित वह भाई ग्वक-दर-म के अनुवायियों ने कर दिया। उसके नाद ग्वक दर-म नीय-अमं का कहर दुरमन बनकर गद्दी पर नैछा। नीय प्रविमाएँ गाए दी गई, विहार नंद कर दिए गए, आर्मिक उत्सनों पर प्रविचन्ध जगा दिया और भिष्ठभों को किर से गृहस्य ननना पड़ा, नहीं तो उन्हें देश निकाखा दिया आता। इन ज्याद्वियों का चारों और गहरा विरोध स्वामाविक था। और इसका नद्वा विद्या गया अन एक दिन एक भिष्ठ चुएचाप राजा के पास तक बोड़े पर चढ़ कर गया और सासा सोधा निशाना साथ कर उसने उसे मार डाखा (८४१ इंस्वी)।

ग्लाइ-दर-म ने बौद-धर्म को ऐसी निर्मयता से द्वाबा कि जनता में उसकी बड़ी ही तीन प्रतिक्रिया हुई। विकास की राजनीति में यह काल बड़े ही निरचयारमक इंग का है। इससे विकास में प्रकादनीय राज्य का अन्त हो गया। देश-निकाला जिन निष्ठश्रों को मिला था ने मध्य-तिकात को लौट आए और पहले से भी ज्यादा शक्तिमान हो गए। ग्लाइ-इर-म के कमज़ोर वंशाजों का अपने अधीन राज्यों पर से कबजा कम हो गया था, और इससे निलयहन शुरू हो गया। अन्त में वहासा के अन्तिम राजा के पुत्र, द्वाल-इलार-बरसन (१०६-२३ ईस्ती) ने राजधानी से बिदा माँगी और ने परिचमी विकास की ओर गए, जहाँ उन्होंने अपने आपको एक स्वतन्त्र राजा के नाते प्रस्थापित किया। वह खहाला, स्पुरक और गुगे के तीन प्रदेशों

को अपने अधिकार में जाए और बाद में उन्होंने अपने तीनों पुत्रों में बाँट दिया । इन तीन राजवंशों के वंशजों में कई विख्यात राजा हए, जिन्होंने बीद-धर्म का दीपक पश्चिमी तिब्बत में बराबर जलाए रखा । विद्वान भिन्नश्रों को उन्होंने राजाश्रय दिया । कई विब्वती विद्वानों को काश्मीर में भेजा। बौद्ध-धर्म के नवीनतम सिद्धान्तों को सममने के लिए और कई महत्त्वपूर्ण संस्कृत बोद्ध-प्रन्थों के तिब्बती में अनुवाद करवाए । इनमें सबसे विख्यात था इ लोर-लुद (जिसे कि ज्ञानप्रभ भी कहते हैं)। उसने अपने छोटे भाई के जिए राज्य-त्याग कर दिया और स्वयम् भिन्न बन गया और अपने दो बचों को भी भिन्न बना लिया। बिहार के विक्रमशीला विहार के महान प्राचार्य श्रतिश (जिन्हें दीर्थ कर श्रीज्ञान भी कहा जाता है) को विस्वत में बौद -धर्म के श्रध्यापक के नाते लाने का भी श्रेय उन्हें ही है। ईसा की ग्यारहवीं शती में भारत से भन्तिम महान आध्यारिमक प्रेरणा श्रावश जाए, जिसका परियाम यह हुआ कि बौद्ध-धर्म ने विञ्चत की भूमि में गहरी जहें जमाई और वहाँ से बद कर वह धीरे-धीरे एक देशज, धार्मिक दार्शनिक विचारधारा के रूप में फला-फ़ला। तिब्बती राजाओं के बंशजों ने परिचमी तिब्बत में राज चलाया। कई प्रकार की राजनैतिक उथल-प्रथन के चलते हुए भी शक्तिशाली स्रोड्-क्सन-स्गम-पो के सीधे वंशजों का राज्य श्रभी भी सद्दाल में चल रहा है।

विस्वत में शितर का जीवन और कार्य इतना महस्वपूर्ण है कि उसे इतनी जब्दी से विश्वत नहीं किया जा सकता। उसका विश्वार अन्य अध्याय में विस्तार से किया जाएगा। जब से यह तिस्वत में आए, तिस्वत में बौद-धर्म के कई देशज सम्प्रदाय और निकाय चल पड़े। इनकी अपेक्षा से, आरम्भिक मिश्रित और असंग्रोधित नीद-धर्म का रूप र शिक्ष-म-प अथवा पुराना मतवाद माना गया, जिनकी बार उपशास्ताएँ थीं। इस निकाय के मानने वाले पद्मसम्भव को अपना मत-प्रतिष्ठाता और गुरु मानते हैं। वे दैवी और दानवी दोनों प्रकार की शक्तियों की तृष्टि में विश्वास करते हैं और वे अपनी लाल टोपियों के कारण प्रसिद्ध हैं। अतिश के सुधेर हुए उपदेश, जो कि मैत्रेय और असंग द्वारा स्थापित योगाचार परम्परा पर निर्मर थे, आगे चलकर उसके तिस्वती शिष्य ह्र शोर महायान दोनों के उपदेशों का संशिवस्य रूप था। इस मिकाय में हीनयान और महायान दोनों के उपदेशों का मंत्रिवस्य रूप था। इसमें भिद्यों के बिए बहाचर्य अनिवार्य था, और जातू-टोने का भी प्राधान्य था। महान विस्वती सुधारक रसोन्-ख-प ने द्रो-खुग्स प (मूलकः द्रगाह-स्दन-प) नामक सम्प्रदाय चलाया, जिससे बकह-ग्रम्स-प का बहुत सा अभिचार कम किया गया और अब वही तिस्वती बौद-धर्म को ममुक्तः सा अभिचार कम किया गया और अब वही तिस्वती बौद-धर्म को ममुक्तः

ग्रधिशासित करता है। भाष्यास्मिक तथा ऐहिक दोनों रूपों में इस सिद्धान्त का ब्राधिपत्य श्रव तिब्बत में सर्वमान्य है, और इसी का परियाम है कि दलाई लामा जैसी संस्था वहाँ है—धर्मपीठ पर यह मुख्य गुरु वंश-परम्परा से चलते हैं। वर्तमान दलाई लामा इस धर्म-प्रधान राज्य के चौदहवें वंशज हैं।

दो और निकाय, जो कि बकह-गदम्स-प से सम्बद्ध हैं, परन्तु जिनका दृष्टि-कोख कम साधुत्त्ववादी या शुद्धिवादी है, वे ११वीं शती के उत्तराई में स्थापित किए गए। उनके नाम थे ब्कह-र्ग्यु-द्वय चीर स-स्क्य-प।

ब्कह-र खुद-प (सौविक परम्परा) तिब्बती लामा मर-प द्वारा स्थापित की गई। यह अतिरा का मित्र था और नालन्दा विश्वविद्यालय के सान्त्रिक नारो प का शिष्य । इस परम्परा की समानता ध्यान-निकाय से है, जो कि चीन श्रीर जापान के सभी उत्तरी बौदों का वर्तमान मत है, और उसके प्रधान प्रतिनिधियों में मि-ल-रस-प हुए, जो तिब्बत के बड़े सन्त कवियों में माने जाते हैं, श्रीर जिन्हें गुद्धाशास्त्रों की शिक्षा स्वयम् मर-प ने दी। क्कह-र ग्युद-प की आगे चलकर कई भीर शाखाएँ हुई जिनमें से दो यानी कमें-प और ह्व्रग-प का विशेष उस्सेख किया जा सकता है। कर्म-प के तीसरे प्रमुख रङ्-म्युङ्-र्दो-र्जे कहत्वाए। उन्हें कर्म-वक्-सी नामक पंथ के दूसरे प्रमुख के आध्यास्मिक बंशज के नाते शोषिष्ट किया गया। वह दो वर्ष पहले मर चुके थे। तब से आध्यारिमक वंश-परम्परा का रिवाज चल पड़ा । इस प्रकार से दलाई लामा, पंचेन लामा और अन्य लामाओं के खनाव में, कोई सर्वमान्य अवतार गड़ी पर बैठता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह पहले जामा का पुत्र, वंशज या शिष्य ही हो। कर्म-प सिविकम में बहत ज़ोर पर है भीर नेपाल में उसके भनुयायी कामिक कहलाते हैं। इसरा प्रधान उप-सम्प्रदाय है हुब् रुग-प (श्रथवा गर्जन करने वाला)। उसके सिद्धान्त भूटान में इतने ज़ोरों से फैंबो कि उस देश ने ही बौद नाम श्रपना लिया।

दूसरा सम्प्रदाय, स-स्वय-प कहजाता है। उसका नाम 'भूरी मिट्टी' इसिखए रखा गया कि १०७१ ईस्वी में जब पहला मठ बनाया गया तो वहाँ की क्रमीन मूरी थी। वहीं आजकल का स-स्वय बना हुआ है। स-स्वय-प शाला पुराने रिक् म-प शाला से मिलती-जुलती थी, वह-र्ग्युद-प शाला से कम। और इस सम्प्रदाय के भिन्न बुद-धर्म का पालन भी पूरी तरह से नहीं करते थे। वे नागाल न के माध्यमिक दर्शन के आधार पर पुराने और नये के बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। महान त्योत्-ल-प के उदय से पहले वे एक शक्तिशाली अयोवद श्रेष्ठ संगठन में परिवात हो शुके थे।

ईस्वी सन् की १६वीं शती में जब वे मंगील सम्राटों के सम्पर्क में आए तब विचा के गहरे प्रेमी होने के नाते वे कट्टर धर्मपरिवर्तन कराने वाखे भी बने । स-स्क्य श्रेष्ठों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था इ-फग्स-प, जो कि मंगोलिया के राजपुत्र खूब्लाई का भाष्यास्मिक गुरु बना। राजपुत्र खुब्लाई जब चीन का प्रथम मंगील सम्राट बना वी उसने मध्य-तिब्बत की सार्घभौम सत्ता स-स्वय के प्रधान पुजारी को सीप ही । इस घटना का काल या १२७० । इस प्रकार से विव्यव में धर्मप्रधान शज्य का एक नया युग शुरू हुआ। स-स्चय-प ने बहुत से प्रसिद्ध तिश्वती विद्वान पेदा किये, जिनमें प्रसिद्ध बु-स्तोन (१२६०-१६६४ ईस्वी) सबसे बड़ा माना जाता है। वह न केबल प्रमुख मौलिक बीद भाष्यों का विख्यात भाष्यकार या और एक श्रधिकारिक इतिहासकार था, परन्तु वह अब तक के उपक्षरूप बौद्-ग्रंथों के तिब्बती अनुवाहों को संकक्षित करने बाला भी या । उसने व्यवस्थित रूप से उन अनुवादों की दो बढ़े हिस्सों में बाँटा, स्कह-इम्युर् (शुद्ध के शब्द) जो सी खबडों में थे, और ब्-स्तन-इन्युर (टीकाएँ) जो २२४ सरकों में थे। यही हमें तिम्बती बौद्ध-धर्म सुत्रों के रूप में मिखते हैं। तारानाय नामक विष्यती इतिहासकार (१४७३ ईस्वी में जन्मा) जी-नक् नामक सम्प्रदाय का मानने बाजा था । यह स-स्वय-प की वपशाखा थी । स्तीक् स-प नामक महान सुभारक के अभ्युद्व के साथ-खाथ विस्वती बौद्ध-धर्म का बाधुनिक काल शुरू हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। यह श्लोक-सा-प अम्दा प्रान्त में १३४८ ईस्बी में जन्मा। संगठन और तर्व-बाइक बुद्धि की बद्भुत राक्ति उसमें थी। उसने सब बन्यापदेश और बन्धविश्वास दूर करने शुरू किए और बौद्ध-भिष्ठमों का एक सद्भवत संगठन बनाया, जो कि गहरी विद्या, अनुसासन और नद्माचर्य पर आधारित था। इसी संगठन को दुगे-लुग्स-प (पुरुषदानों का सम्प्रदाय या जनसाधारण की भाषा में पीकी टोपी वालों का सम्प्रदाय) कहते हैं। १४०८ में, उसने ऐसे स्थान पर गंदेन सठ की स्थापना की जो एहाला से बहुत दूर नहीं है, जहाँ वह कुछ वर्षों तक कास करता रहा और १४१६ ईस्वी में मर गया। दो और बढ़े मठ, देपुङ् और सेरा, जो हहासा के पास है, और वाशी-खुहुम्यो, जो त्सांग प्रान्त में हैं, ऐसे प्राप्तिक केन्द्र हैं कि उनमें सर्वोच धार्मिक शक्ति श्रीर प्रविष्ठा समाई हुई है। वे सब उनके शिष्यों द्वारा सगतं पचास वर्षों में स्थापित किए गए। ये विद्या-केन्द्र मंगोलिया श्रीर साइवेरिया में धर्म प्रसार का काम इतनी बोम्यवापूर्वक और उत्साह से चलाते नहें कि श्रारम्भ के स-स्कय-पाश्रों की शक्ति जब बान्तरिक कराड़ों और परस्पर स्वर्दी से कम हो गई. तब दुगे-लुग्स्-प को मंगील सामन्त अपना आध्यारिमक गुरु मानने लगे और उनका पण क्षेत्रे क्षारो । यही क्षाध्यारिमक गुरु घीरे-घीरे तिब्बत के पेहिक शासक भी बन गए।



| स्थविरवादिन                                       |                                               | (बुद्ध-परिनिर्वाण के सौ वर्ष बाद)       |                                                              |                                                   |                  |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--|
|                                                   |                                               |                                         | ->-0                                                         | · -00-L :                                         |                  |  |
| म्थविरवादिन                                       | वात्सिपुत्रीय                                 | मवतीक                                   | गोकुलिक                                                      | (बुद्ध परिनिर्वाण कं                              |                  |  |
| 1                                                 | (बुद्ध-परिनिर्वाख के                          |                                         | (= कुक्कुलिक)                                                | २०० वर्ष बाद)                                     | (= लोकोत्तरवादिन |  |
| 1                                                 | २०० वर्ष बाद्)                                |                                         |                                                              |                                                   | -                |  |
| i                                                 |                                               |                                         | 1                                                            |                                                   |                  |  |
|                                                   |                                               |                                         | चैतियक                                                       | बहुश्रुतीय                                        | प्रज्ञसिवादिन    |  |
| 1                                                 | İ                                             |                                         |                                                              | (बुद्ध-परिनिर्वाण के बार                          | ( दूसरी शती के   |  |
| ় ঘ                                               | मौत्तरीय भद्रयानीय                            | सास्मितीय सरवाश                         | रिक !                                                        | प्रस्त में या तीसरी शती                           | के श्रारम्भ में) |  |
|                                                   |                                               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                                              | 1 1                                               |                  |  |
|                                                   |                                               |                                         | 43-                                                          | Į I                                               |                  |  |
|                                                   |                                               |                                         |                                                              |                                                   |                  |  |
|                                                   |                                               |                                         | प्दशैलिक                                                     | त्रपरशैतिक राजिंग                                 | रिक सिद्धार्थिक  |  |
| <br>पर्वास्तिवादिन                                | (बुद्ध-परिनिर्वाश के                          | <br>बाद विभज्यवादिः                     | ,                                                            | त्रपरशैतिक राजगि<br>= उत्तरशैतिक)                 | 7                |  |
|                                                   | (बुद्ध-परिनिर्वास के<br>तीसरी शती के मध्य     |                                         | (:                                                           |                                                   | (ईसा की तीसरी    |  |
| मौत्रान्तिक                                       | तीसरी शती के मध्य                             |                                         | (:                                                           | = उत्तरशैलिक)                                     | (ईसा की तीसरी    |  |
| पौत्रान्तिक<br>( = संक्रान्तिवादि                 | तीसरी शती के मध्य<br>न)                       | में)                                    | ा ( <del>:</del><br>( ईस<br>                                 | = उत्तरशैतिक)<br>1 को प्रथम शती)                  | (ईसा की तीसरी    |  |
| मौत्रान्तिक<br>( = संक्रान्तिवादि<br>(करीब १४० ईस | तीसरी शती के मध्य<br>न)  <br>।पूर्व) काश्यपीय | में)  <br> <br>थेरवादिन                 | त ( :<br>(ईस<br> <br>महोशासक                                 | = उत्तरशैतिक)<br>ा की प्रथम शती)                  | (ईसा की तीसरी    |  |
| मौत्रान्तिक<br>( = संक्रान्तिवादि<br>(करीब १४० ईस | तीसरी शती के मध्य<br>न)                       | में)  <br> <br>थेरवादिन                 | त ( ईस<br>(ईस<br> <br>महीशासक<br>ाद्ध-परिनिर्वाण को तोस      | = उत्तरशैतिक)<br>ा की प्रथम शती)                  | (ईसा की तीसरी    |  |
| मौत्रान्तिक<br>( = संक्रान्तिवादि<br>(करीब १४० ईस | तीसरी शती के मध्य<br>न)  <br>।पूर्व) काश्यपीय | । में)  <br> <br>थेस्वादिन<br>  (ह      | ्रहेस<br>(ईस<br>महोशासक<br>इड-परिनिर्वाण को तीस<br>धर्मगुसिक | = उत्तरशैतिक)<br>त की प्रथम शती)<br>रोशतो के बाद) | (ईसा की तीसरी    |  |
| मौत्रान्तिक<br>( = संक्रान्तिवादि<br>(करीब १४० ईस | तीसरी शती के मध्य<br>न)  <br>।पूर्व) काश्यपीय | । में)  <br> <br>थेस्वादिन<br>  (ह      | त ( ईस<br>(ईस<br> <br>महीशासक<br>ाद्ध-परिनिर्वाण को तोस      | = उत्तरशैतिक)<br>त की प्रथम शती)<br>रोशतो के बाद) | (ईसा की तीसरी    |  |
| मौत्रान्तिक<br>( = संक्रान्तिवादि<br>(करीब १४० ईस | तीसरी शती के मध्य<br>न)  <br>।पूर्व) काश्यपीय | । में)  <br> <br>थेस्वादिन<br>  (ह      | ्रहेस<br>(ईस<br>महोशासक<br>इड-परिनिर्वाण को तीस<br>धर्मगुसिक | = उत्तरशैतिक)<br>त की प्रथम शती)<br>रोशतो के बाद) | (ईसा की तीसरी    |  |
| मौत्रान्तिक<br>( = संक्रान्तिवादि<br>(करीब १४० ईस | तीसरी शती के मध्य<br>न)  <br>।पूर्व) काश्यपीय | । में)  <br> <br>थेस्वादिन<br>  (ह      | ्रहेस<br>(ईस<br>महोशासक<br>इड-परिनिर्वाण को तीस<br>धर्मगुसिक | = उत्तरशैतिक)<br>त की प्रथम शती)<br>रोशतो के बाद) | (ईसा की तीसरी    |  |

बब उनके तीसरे सर्वोच सत्तावान व्-सोद्-नम्स-र्म्वम्स्सो (१४४६-१४८० ईस्वी) से बहु मिला, तो अलतान लान को विश्वास हो गया कि वे दोनों ही पहसे जन्म में हफारस-प भीर उसके शिष्य महान सम्राट खुरुखाई सान ये भीर पहले की छन्होंने प्कदम पहचान खिया कि वही सचा ताखे (बानी दलाई, तिम्बती में र्य-म्त्सी) वर्षात् 'समुद्र' या । तव से, सभी परमश्रेष्ठ दवाई जामा कहवाए जाने क्षरो । इनमें सबसे विक्यात का महान वाँचवाँ वृक्षाई कामा (१६१४-१६८० इस्वी) जिसे कि मंगीज सरदार गुसरी जान ने सारे देश की सार्वभीम सत्ता दे दी थी । गुसरी खान ने अन्ततः स्ताङ् और विश्वत के अन्य प्रदेशों से सारे विशेषकों को नष्ट कर दिया । प्रायः सत्तर वर्षों के बाद के कालसवड में जब कि स-स्वय के बढ़े पुजारी तिब्बस के एक जोटे हिस्से पर राज करते रहे, दुबाई जामा का सहसा सारे तिब्बत पर सम्पूर्ण और देवी सार्वभीमत्व मान क्रिया जाना एक ऐसी बटना है जो तिश्वत के इतिहास में एक मोब की तरह मानी जा सकती है। इस सुवोग्य भीर बहुत देशों में प्रवास किए हुए दखाई खामा के शासन काल में संस्कृत के न्याकरका, भागुर्वेद भौर भ्रन्य विषयों पर प्रन्य भनुदित किए जाते रहे । उसका प्रधान मन्त्री था सङ्स-रम्यस्-रम्य-म्स्त्रो। उसने कई वर्षी तक द्वाई क्रामा की सृत्यु के समाचार गुप्त रसे। जनहित को ध्यान में रख कर उसने ऐसा किया और उस द्जाई जामा के नाम पर वह राज्य का शासन-कार्य इतनी अच्छी तरह से चलाता रहा कि तिब्बत ने जो राजनीतिक पैदा किए उनमें बसे सबसे होशियार और सुयोग्य माना जाता है। सातवें दलाई जामा (१७०६-१७४६ ईस्वी) की क्यांति उसकी विद्वता, सहिष्णुता भीर विरक्ति के जिए थी। उसके राज्यकाल में क्युचिन भीर बेसुहट मिरानरी एहासा में बाए । परन्तु इस काल में भारत के साथ धार्सिक भीर सांस्कृतिक सम्बन्ध जैसे मुझा दिए गए, चूँ कि विदेशियों का आधिपत्य बढ़ा और भारत से ही प्रामी राज्य-स्थायस्था विद्धप्त हो गई। इसके बाद विस्वत के इतिहास में ऐसा कालखबड भाषा, जिसमें तिब्बत जैसे सबसे अलग कट गया और वहाँ राजनैतिक घडगंत्र होते रहे और अस्पजीवी दलाई लामा एक के बाद एक प्रमुख बनते गए । इस बड़ी निद्वा के युग के बाद हम जाज के पृशिया के पुनर्जागरण के युग में आते हैं, जब भारत ने स्वतन्त्रता पाई और बौद-धर्म के प्राचीन आदशों का त्रमू स्थाकन हुआ। बौद्ध-धर्म के ये ही आदर्श करीन तेरह शताब्दियों तक के ान-पतन से भरे इतिहास में विम्यत को जीवित और खैरान्य रखे हुए हैं।

नेपाल

बीब-धर्म संस्थापक शावधमुनि के वर के नाते नेपास की संसार के बीब-

देशों में बहितीय स्थिति है। गौतम, जो कि एक शास्य राजा के प्रत्र थे, ईसा ४४४ वर्ष पूर्व लिम्बनी में जनमे । लिम्बनी कपिखवस्त नामक नेपासी नगर से १४ मील दर है। बहुत बचपन में ही, उसने सत्य की लीज में चपने पिता का राज्य छोड दिया । बोध-गया में सम्बोधि की प्राप्ति के बाद, सारनाथ में बसने अपना प्रथम धर्मचक-प्रवर्धन किया. और बाद में वह अपने घर खीट गया । उसका पुत्र राहुल उसका शिष्य बना । नेपाल के बारे में इस संचित वस्त्रेख में यही कहा जा सकता है कि ईसापूर्व तीसरी शती में. अशोक जब राजपुत्र थे. तभी उसने नेपाल की कई जातियों में से एक का विद्रोह सफलवा-पूर्वक दवाया और वहाँ शाँति और सम्बदस्था स्थापित की । इसने लुम्बिनी में बाद में जाकर बुद्ध के पवित्र जन्म स्थान की स्मृति-रचा में एक बेख युक्त स्तम्भ निर्मित किया। यह बौद्ध-धर्म के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। इसके बाद उसकी पुत्री, चारुमती ने एक नेपाली सरदार के साथ विवाह किया, ऐसा भी कहा जाता है। नेपाल में उसने कई स्वप और सठ निर्मित किए, जिनमें से कई अभो बाकी हैं। ईस्वी सन के आरम्भिक शतकों में, मूल-सर्वास्तिवाद निकाय के भिष्यभों के लिए जो अनुशासन के नियम जागू हुए थे. उनमें उस प्रदेश की कठीर जलवाय को देखते हुए कुछ बातों की छट दी गई थी। ऐसा खगता है कि इस देश में बौद-मठ विषयक जीवन ज्यापक प्रमाख पर विद्यमान था । ईसा की चौथी शती के महान बीट दार्शनिक बाचार्य वस्त्रक्यु ने भी अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए नेपास-यात्रा की थी।

नेपास को वास्तविक महरव अवीं शती के राजा अंग्रुवर्मन के समय से प्राप्त हुआ। वह बोद-धर्म का पक्का समर्थंक और प्रचारक था। उसने अपनी पुत्री का विवाह तिब्बत के प्रथम शक्तिमान राजा लोक्-बस्सन-स्गम-पो से करा दिया, और उसके राजाश्रव में तिब्बती में संस्कृत बौद-प्रन्थों का अनुवाद कराने का काम शुरू कराने वाखे व्यक्तियों में, नेपासी पण्डित शीवामन्तु का अस्चेख प्रमुखतः करना चाहिए। शाँतरित्तत के काल में, यानी ईसा की आठवीं और नौवीं शताबदी में इन दो देशों में सांस्कृतिक मित्रता का गठबन्धन और मज़बूत हुआ। बाद की शतियों में जब मुसलमानों ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया, तब उस प्रदेश के समृद्ध बौद-मठों का बदे पैमाने पर नाश किया गया। धौद भिष्ठशो को नेपाल में सुरक्षा और शरश मिली। वे अपने साथ में बहुत से मूल्यवान इस्सलिखित प्रन्थ के गए, जिनमें से कुछ तिब्बत के मठों में भी जा पहुँचे, जहाँ आज तक वे सुरचित रखे हुए हैं। बीच की शताबिद्यों में नेपाल के पश्चिमी तिब्बत से सांस्कृतिक और

राजनैतिक सम्बन्ध दहतर होते गए। परन्तु इतिहास के इस काज-खगड की पूरी तरह से शोध धभी तक नहीं हुई है। कई सिदयों तक नेपाल मध्य-हिमासय की पर्वत-श्रीयायों के दोनों धोर के देशों के बीच में सांस्कृतिक कड़ी का काम करता रहा। अभी हाल में भारत धीर तिब्बत के बीच में धाने जाने का रास्ता नेपाल में से विश्वरोक् से होते हुए बनाया गया है।

भारत में बौद्ध-धर्म के पतन के बाद, नेपाली बौद्ध-धर्म के लोकप्रिय रूप में से कुछ मूल गुण कम होते गए, जैसे कि मठों का जीवन, जातिमेद का विरोध धौर मारे धामिक रहस्यों को कम महस्त्व देना। ये सब बातें आध्यारिमक शक्ति के रूप में कम प्रभावशाली होती गईं। अभी हाल तक बौद्ध-धर्म के चार सम्प्रदाय, जिनकी कि कई अपरात्वाएँ हैं, बहुत प्रमुख रहे हैं—(१) स्वाभाविक—दुनिया की समी वस्तुओं में प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो गुख हैं; (२) ऐरवरिक—एक स्वयंभू, सम्पूर्ण, अनन्त परमात्मा है; (३) कार्मिक—एक सचेतन नैतिक प्रभाव है, जिसके द्वारा मूल अविद्या के आधार पर विश्व का यह यंत्र चलता है; (४) यात्रिक—चेतन बौदिक कारया और वुक्त प्रज्ञा दोनों ही हैं। इस प्रकार से भारत और तिब्बत में जो विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएँ हिन्तू और बौद्ध दोनों धर्मों के प्रभाव में चलीं, उनका सम्पूर्ण सामंजस्य नेपाल में मिलता है। अभी हाल में बौद्ध-ग्रन्थों के अध्ययन का महस्त्वपूर्ण कार्य धर्मोंदव सभा ने शुरू किया है। नेपाली में पालि-ग्रन्थों के कई चनुवाद हुए हैं।

इस प्रकार से नेपाल, जो कि हिमालय की कुछ बहुत ऊँची चोटियों की छाया में है, बड़ी आप्याप्तिक प्रेरचा का स्रोत भागा जाता है। उसने स्वतन्त्रता चीर सहिष्णुता को सर्वोपरि माना है।

## दिन्तरा के देश

#### श्रीलंका

सिंहजी परम्परा के शनुसार सम्राट श्वकोड (२०३—से २६६ ई० प्०) ने धर्म प्रचारकों को सर्वत्र मेजा। उन्होंने बुद्ध के उपदेश भारत के भीतर ध्यीर बाहर प्रैजाए। उन्होंने शाने पुत्र (या भाई) थेर महेन्द्र को चार श्वीर व्यक्तियों के साथ श्रीखंका मेजा, श्वीर वहाँ उन्होंने बौद्ध-धर्म के सिद्धान्त देवानाम्पियतिस्स (२४७—२०७ ईसाप्त्र) श्वीर उसके शनुचरों को सुनाए। श्रीखंका के राजा श्वीर जनता इस नथे छपदेश से बहुत प्रमावित हुए श्वीर उन्होंने बौद्ध-धर्म श्वपना खिना। उसकी शहरू

डम्मति विखच्या रूप से हुई। खालों स्त्री-पुरुषों ने इस नये धर्म को अपनाया और हज़ारों संव में शामिल हुए, भिच्न बने। सब जगह मठ और विहार बनाए गये और उनकी व्यवस्था के लिए काफी दान दिए गये। रानी अनुला और अन्य कई स्त्रियों ने पब्लजा प्रहण करने की अपनी इच्छा प्रदर्शित की। परम्तु कोई भिच्न स्त्रियों को दीचा नहीं दे सकता था। अतः सम्राट अशोक के पास सन्देश भेजा गया कि इक्ष प्रसिद्ध भिच्नियोँ उनकी सहायता के लिए भेजें। इस प्रकार से संघितिता, जो महेन्द्र की बहिन थी, और जिसे दीचा सिन्त शुकी थी, सिंहल भेजी गई।

सिंदल में बौद-धर्म के धारम्भिक इतिहास की दो बकी घटनाएँ ऐसी हैं कि उनका गहरा धासर रहा है, धौर बौद-धर्म के लाखों मानने बाकों में उनके स्मरख से धभी भी पवित्र उत्साह जागता है। उस बोधवृष्ण की शाखा को भीलंका में खगाना, जिसके नीचे बुद्ध को संबोधिज्ञान भ्राप्त हुआ, धशोक की बहुत सच्छी कर्यमा थी। सधः दीचित बौद्ध जनसाधारण के लिए यह एक भेरणा थी। दूसरी षटना थी ४०० वर्ष बाद भारत से बुद्ध के दाँत का लाया जाना।

इस प्रकार से, बहुत थोड़े समय में समूचा सिंहल बौद-धर्म का एक गढ़-सा बन गया। लंका की यह स्थिति हो हज़ार वर्षों बाद अभी सक वैसी ही है।

महान स्त्य बुट्डगामणी (१०१-७७ ईसापूर्व अनुमानित) के राज्य कास में बनाया गया, और भारत के विहारों में आए बौद्ध-भिन्नुओं की एक बड़ी संगीति के आगे बौद्ध-धर्म के लिए अपित किया गया। महावंस में उन अम्यागतों की नामावसी और अन्य विवरण दिए गए हैं।

वट्रगामणी (२६-१७ ईस्वी पूर्व अनुमानित) का राज्यकाल श्रीलंका में बौद्ध-धर्म के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। अब तक बौद्ध-धर्म के पवित्र श्रम्थ, महेन्द्र द्वारा मूलरूप में पठित, याद किये जाते थे और मौलिक परम्परा से रिष्ठ किये जाते थे। अब ध्यवस्था की गई कि उन्हें खिला जाये। इसके जिए पाँच सौ पाठ करने बाले धौर जिल्लने वाले रखे गए। पालि त्रिपिटक, जो आज मी पवित्र धर्मशास्त्र की तरह सुरचित हैं, वह उनके ही परिश्रम का परिगाम था बर्ना भारत से तो वह कभी का विलुष्त हो गया, धौर उसके कोई चिन्ह भी शेष न रहे।

श्रीबंका में बौद्ध-धर्म के प्रभाव को श्रीतरंजित नहीं किया जा सकता। वस्तुतः सिंहज को सारी संस्कृति और सम्यता भारत से जी गई है। श्रीबंका की साहित्यक भाषा पाजि बनी श्रीर श्रमी भी वह सम्मानपूर्वक मानी जाती है। सिंहजी साहित्य भारतीय साहित्य की उपशासा है, और सिंहज की स्थापत्य-कजा, शिक्प और विश्व मारत से जिये गये हैं। सिंहज की जिए भी भारत से आयी।

दूसरी घोर, बौद जगत श्री बंका का बहुत ऋयो है। जैसे ऊपर उल्लेख किया गया है कि पालि धर्मप्रम्थ अपने मृत्तस्प में इसी द्वीप में सुरचित रखे गये, भौर बीखंका के बौद-धर्म का बदा प्रभाव वर्मा, कम्बोडिया, स्याम भौर लाघोस पर रहा। इन्हीं देशों में थेरवाद बौद-धर्म भाज भी फल-फूल रहा है। बौद-धर्म के सम्बन्ध में श्री लंका निष्क्रिय ग्राहक नहीं रहा, उसने विविध भाष्यों के रूप में बौद-धर्म को विकसित करने में भी भाग लिया।

#### बर्मा

श्रीलंका के इतिहास-बृत्तान्तों के श्रनुसार, दो बौद्ध-भिष्ठ, 'सीय' भीर 'डलर', सलाट श्ररोक द्वारा बौद-वर्स का उपदेश देने के किए सुवर्ष भूमि में मेजे गए थे। सुवर्ष भूमि को साधारयतः वर्मा माना जाता है। फिर भी कोई देसा विश्वसनीय सावय नहीं है कि श्रशोक द्वारा ही वे 'सोया' भीर 'उत्तर' मेजे गए थे। सुवर्ष भूमि कौनसी रही होगी, इसके बारे में भी कई मत हैं। कुछ स्रोग उसे स्वाम भी मानते हैं, स्थवा पूरे हिन्द-चीन के सिए वह शब्द प्रयुक्त करते हैं।

उत्तर और सोया की कहानी यदि छोड़ दें तो पाँचवीं शती से पहले वहाँ बीस-धम पनपा होगा ऐसा कोई प्रमाय नहीं है। बर्मा और भारत की निकटता को ध्यान में रखते हुए और ईस्वी सम्वत् से पहले भी दो कठिन स्थल-मार्ग भारत और बर्मा के बीच रहे हांगे, यदि ऐसा मानकर चलें, तो यह अनुमान किया जा सकता है कि पाँचवीं शती से बहने बीद-धम, भारत से बर्मा में गया होगा। परन्तु इस समय से आगे ऐसे निश्चित वृत्तान्त्र मिलते हैं कि जिनसे न केवल धेरवाद बीद-धम का अस्तित्व, परन्तु उसकी विकसित अवस्था भी जानी जा सकती है। च्युस के पुराने राज्य को भी-चेत्र कहा जाता है और उसकी राजधानी कहीं प्रोम के निकट रही होगी। उसके भग्नावशेष आधुनिक आवजा में मिलते हैं।

हा। बज़ा के स्थापत्य-अवशेष आधुनिक प्रोम से पाँच मील हूर हैं; और बीनी वर्णनों से इस बात में कोई सन्देह नहीं रहता कि पालि धर्म-सूत्रों सहित थेरवाइ बीद-धर्म इस प्रोम के श्रास-पास के प्रदेश में पाँचवीं शती के उत्तरकाल में भारतीय धर्म-प्रचारकों द्वारा प्रसारित किया गया होगा । वे भारत के दिख्ण और उत्तर समुद्र के किनारे से शायद वहाँ आए होंगे । साथ ही साथ हमें मूलसर्वास्तिवाद के और महा-बान वाद के चिन्ह भी मिलते हैं, जो कि पूर्वी भारत से आए होंगे ।

इस धनुमान के लिए भी विपुल प्रमाण हैं कि बौद्ध-धर्म का थेरवादी रूप हिन्दू मीन या तर्लेंगों में फैला। ये पेगू में या इंसावती में बस गए थे। धातीन (पुद्यन्मवती) और धन्य भड़ीस-पड़ीस के प्रदेशों की तब सामृहिक रूप से रामन्ध-

देस कहा जाता था। ईसा की ग्यारहवीं शक्षी से कुछ पहले यातीन इस धर्म का बढ़ा महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन खका था। उससे भी पहले झाम्म ने को कि एक विव्यवी-द्वाविद जाति थी. पगन में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था और वही नाम सारे देश का रख दिया था। म्राम्म क्रोग जंगकी, बेपदे-क्रिके थे, श्रीर धनमें एक विकृत प्रकार का संज्ञवाद प्रचित्रत था। १०४४ ईस्वी में एक नमे राजा अनवस्थ (अनिरुद्ध) प्रान की गड़ी पर दें है और वे शहीन के एक थेरबादी रहेंग भिन्न भरहन द्वारा बीद बनाये गये। उसे धर्म-दर्शी भी कहा जाता है। नये राजा ने महत् भीर श्रतोन के अन्य कुछ भिन्नभों के सारे प्राचीन विकृत धर्म के विरुद्ध जैसे धर्म युद्ध किया श्रीर थेरवाद को स्थापित किया। फिर भी धर्म-प्रन्थों की बड़ी श्वावश्यकता थी। श्वानिरुद्ध ने मनुह के यानी थातीन के राजा के पास दत भेजे। इसने त्रिपटक के परे पाठ माँगे थे। मनुह ने मना किया तो अनिरुद्ध अपनी पूरी सेना खेकर थातोन पर चढाई कर बैठे और उसे जीत सिया। वह विजयी होकर जीटे और अपने साथ न केवल राजा मन्ह को बन्दी बना कर लाये, परन्त भान्य बौद्ध-भिन्नुकों को भी। बत्तीस शाधियों पर लाद कर वह बौद्ध-प्रम्थ भीर अवशेष भी लाये। विजय करने वाला विजितों की संस्कृति से परी तरह से बन्दी बना हो, इस बात का शायद ही इससे बढ़ा कोई उदाहरण मिलेगा। पगन के बर्भी लोगों ने मोन लोगों का धर्म, भाषा, साहित्य और लिपि अपनाई। अनिरुद्ध भीर उसके वंशज थेरवादी बींद-धर्म के बढ़े मानने वाले बने भीर उनकी राजनीतक सत्ता के साथ-साथ वह समुचे बर्मा पर फैल गया। ब्राह्मण धर्म के. जो कि वहीँ पहले फैला था. के स्थान पर भीरे-भीरे बौद्ध-धर्म फैलने लगा। वहीं धर्म आज भी पूरे बर्मा में बिना किसी प्रतिद्वनिद्वता के फैला हथा है। एक नये बीद के धावेश से श्चित्रिक् ने कई पगोदा या मन्दिर और विद्वार बनवाए। उसके वंशजों ने असका अनुकरण किया। वह श्रीलंका से न्निपिटक के पूरे मूल पाठ लाया और श्रह्ने ने उन्हें यातीन के पास जो पाठ थे. उनके साथ मिलाया । अनिरुद्ध के प्रश्न. क्यन-जित्य ने अपने पिता का पूरा अनुकरण किया और प्रगन में प्रसिद्ध आनन्त विद्वार बनाया ।

\$ 9 = 9 - = २ ईस्वी में श्रीखंका में दीचित कपट नामक भिन्न द्वारा एक सिंहची भिन्न-संघ की स्थापना बर्मा में बौद्ध-धर्म के इतिहास में एक महस्वपूर्ण घटना है। श्रीखंका के भिन्न बर्मा के भिन्नश्चों को सही तौर से दीचित नहीं मानते थे, धौर यही भावना कपट भौर अन्य अनुयायियों की थी। सिंहज संघ धौर अन्य-संघ के बीच अविद्वन्द्विता तीन शतियों तक चलती रही धौर अन्य में सिंहज्ञ संघ की विजय हुई।

#### मलय शायद्वीप

मलय प्रायद्वीप के कई हिस्सों से जो उत्कीर्ण केल मिले हैं वे संस्कृत में लिले हैं और चीधी तथा पाँचवाँ शती में प्रचलित भारतीय वर्णमाला में हैं। इनमें से तीन निश्चत रूप से बौद-धम से सम्बद्ध हैं और इनसे सिद्ध होता है कि इस प्रदेश में उस समय बौद-धम का प्रचार था। परन्तु इन सब में सबसे महत्त्वपूर्ण धवशेष नालोन श्री तम्मराट (लिगोर) में पाए गये हैं। यह प्रधानतः एक बौद्ध उपनिवेश था, जिसमें वह महान स्तूप बनाया गया, जिसको लोज अभी होनी है। इस स्तूप के आस-पास जो पचास मन्दिर हैं वे शायह बहुत प्राचीन काल के हैं।

महायान बौद्ध-धर्म इस प्रदेश में ईसा की छुठी शती में फैला। यह बात के दाह के पास पाए गए मिट्टी के एक उत्कीर्ण खेल से जानी जाती है। यह शायद छुठी शती का है। उसमें तीन संस्कृत के श्लोक हैं, जो महायान जाला के कुछ दार्शनिक सिद्धान्तों के बारे में हैं। इन तीन श्लोकों में से दो माध्यमिक शाला के कई पाठों के चीनी अनुवादों में पाए गए हैं, और ये तीनों सागरमतिपरिष्टच्छ (नाक्षियो ६७६) के चीनी अनुवाद में भी मिलते हैं।

महायान बौद्ध-धर्म इस प्रदेश में ईसा की बाटवीं शती तक पनपता रहा। शायद बागे भी बहुत दिनों तक। लिगोर में पाए गए एक उस्कीर्य खेल के बानुसार राजा और उसके पुजारियों ने बौद्ध देवताओं के लिए तीन ईंटों के मन्दिर और पाँच स्त्प बनवाए। ये स्त्प शक सम्वत् ६६७ में (यानी ७७४ ईस्वी) बनवाये गये थे।

## स्याम (थाईलैंड)

बौद्ध-धर्म स्याम में जिसे थाई देश कहते हैं, बहुत प्राचीन काल से फलाकूला। शायद ईसा की पहली या दूसरी शती में। पाँग तुक और फ्रा पाथोम के
प्राचीन पुरातत्व से यही सिद्ध होता है। फ्रा पाथोम बैंगकाक के ३० मील परिचम
में है, और पाँग तुक शायद परिचम में और २० मील दूर है। एक धार्मिक
हमारत के कुछ खरबहर, बुद्ध की प्रतिमाएँ, उत्कीर्य टेरा-कोटा और बौद्ध-धर्म के
धुनिश्चित प्रतीक यथा धर्म-चक्र, ओ शायद प्रथम या द्वितीय शती के हैं, यहाँ
पाये गये हैं।

इससे कुछ बाद के काल के धगिषात भग्नावरोप और कुछ अच्छे मूर्तिकला के नम्ने सिखे हैं जिन पर गुप्तकाल का गहरा प्रसाव है। इन्हें द्वारावधी वर्ग का कहा गया है। युद्धान-व्यांग के समय में यानी सातवीं शती के पूर्वार्क में द्वारावधी एक वहा समृद्ध राज्य था।

भाठवीं या नौबीं शतो में स्याम और जाभोस काम्बुज के (कम्बोडिया) राजनैतिक शंग थे और वहाँ की धार्मिक स्थिति का प्रभाव हन पर भी पहा था। बाह्मण-धर्म और बौद्ध-धर्म दोनों इन देशों साथ-साथ फूले-फस्ने । तेरहवीं शती के मध्य में थाई लोग स्थाम और लाओस के स्वामी बने और कम्बोडियों की उन पर जो राजनैतिक प्रसता थी उसे उन्होंने बमाप्त कर दिया । थाई राजामों के प्रभाव में थेरवाद शाखा का बोद्ध-धर्म भौर पाबि आधा सारे स्याम भौर खाभीस में फैबी श्रीर फली-फली। याई राजा श्री सूर्यवंश राम महाधार्मिक राजाधिराज न केवल बौद-धर्म के बढ़े धाक्षयदाता थे, परन्त उन्होंने स्वयम् भी प्रवज्या प्रहुख की थी, और भापने राज्य में सब जगह उन्होंने बौद सिद्धान्तों का प्रचार किया था। सन् १६६१ ईस्वी में उन्होंने कुछ विज्ञान शिक्सों को एवं परिदर्शों को श्रीलंका भेजा और महासामी संबराज नामक महान भिष्ट को वे बाजहपूर्वक स्थाम में लाये। उन्हीं की प्रेरणा और सक्रिय प्रयत्नों से. बीट-धर्म और पालि-साहित्य को न केवल रह आधार मिला, परम्त वह कई छोटे-छोटे हिन्द राज्यों में कैला. जैसे भाववीराष्ट, क्मेरराष्ट, सुवर्षप्राम, उन्मार्गसिक, योगकराष्ट्र और हरिपुक्षय । यह इन्हें खायोस कहते हैं । इनमें से कई ऐसे हैं कि उनके भागने स्थानिक बूलान्त पालि में मिलते हैं। इस समय के बाद स्वाम और पदौसी देशों में बौद्ध-धर्म खब फुला-फुला। ब्राह्मण-धर्म का द्वास हचा, और केवल बतोत्सवों में उसके कुछ चिन्ह शेष रहे ।

### काम्बुज (कम्बोडिया)

चीनी बुत्तान्तों से भीर पुरातत्व की शोध से यह सिद्ध होता है कि पाँचधीं शती के भन्त से बौद्ध-धर्म कम्बोडिया में कूबा-फत्ता, यद्यपि उसे कोई प्रमुख स्थान नहीं मिद्धा। क्योंकि शैव-मस जैसे बाह्यया-धर्मों से वह कम लोकप्रिय था। महान सम्राट यशोवर्मन ने, जो नौवीं शवी के भन्त में राज्य करते थे, एक सौगताश्रम स्थापित किया। वह विशेष रूप से बौद्ध-भिचुओं के लिए था। उसके लिए बदे विस्तृत नियमादि बनाये गये।

राजा जयवर्मन सप्तम (११८१ से करीब १२२० ईस्वी तक) बबै श्रद्धातु बौद्ध ये और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें महापरम सौगत की उपाधि दी गई। अनके आवेखों से पता चलता है कि जीवन के प्रति वैशिष्ट्यपूर्ण बौद्ध दृष्टिकोस क्या या, विशेषतः द्वान और समस्त विश्व के प्रति करुगा के भाव क्या थे? उन्होंने धार्मिक संस्थाओं के स्थापन में बढ़ी उदारता से योग दिया।

जयवर्मन सक्षम का एक संस्कृत क्षेत्र उसकी रानी की धार्मिक युक्ति के बारे में बहुत श्रद्धी जानकारी देता है। यह कहा जाता है कि जब जयवर्मन सर्वप्रथम सम्पा में गये, तब उनकी पत्नी जयराज देवी ने सम्बे समय तक चलने वासे कई प्रकार के तपस और साधना के द्वारा अपनी वैवाहिक निष्ठा म्यक्त की । तब उसकी बड़ी बहिन ने उसे बीद्ध-धर्म की प्रवच्या दिखाई । यह कहा जाता है कि उसने एक ऐसा वर्त किया कि जिससे वह अपने सामने अपने अनुपस्थित पित की प्रतिमा देख सकती थी ! जब उसके पित सौटे, तब उसने अपने पित्रत्र और उदार कार्य और भी बढ़ाये । इनमें एक नाटक का अभिनय भी था । इस नाटक का कथानक जातकों से जिया गया था और इसमें जाति-बहिष्कृत सहिक्यों में से एकत्रित की गई मिच्चियायों ने माग विया था ।

कान्युज में १६वीं राती ईस्वी तक बौद-धर्म फखता-फूखता रहा । यह स्मरयीय है कि इस समय तक, ययि बौद-धर्म समृद्ध अवस्था में था, फिर भी न तो वह राज्य-धर्म था धौर न इस देश में एक प्रधान धार्मिक एंथ के रूप में ही था । इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती कि बौद-धर्म को ऐसी स्थिति क्य मिली । परन्तु यह परिवर्तन निस्सन्देह स्थाम के थाई खोगों के प्रभाव के कारच घटित हुआ । यह पहले ही कहा जा खुका है कि वे वहे पक्के बौद्ध थे । उन्होंने कम्बोडिया के एक वहे हिस्से को जीत खिया था । यहले स्थाम पर कम्बोडिया का प्रभाव था, किन्तु अब स्थिति उलाटी हो खुकी थी, और कम्बोडियावासी थाई खोगों के प्रभाव से अपना धर्म परिवर्तित कर पूरे बौद्ध वन गये थे। आंगकोर-वाट खादि वहे मठों के बाह्मया देवताओं के स्थान पर बौद्ध पितमाएँ आ गई थीं । यह प्रतिमा-परिवर्तन कब हुआ होगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । परन्तु धीरे-धीरे बौद्ध-धर्म काम्बुज में प्रधान धर्म-पंथ बना और खब उस देश में बाह्मया-धर्म का शायद ही कोई चिन्ह शेष वचा हो । काम्बुज के केवल कुछ उत्सर्वों धीर स्थीहारों में बाह्मयास्व के बिन्ह दिखाई देते हैं ।

#### चम्पा (वियत-नाम)

हिन्द-चीन प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्द-किनारे के दिच्या में जो प्रदेश था, उसे असाम कहते थे। सब वह वियत-नाम कहताता है। इसी का प्राचीन नाम था चम्पा। स्पष्टतः हिन्दू उपनिवेश निर्माताओं ने उसे यह नाम दिया था। बौद-धम ईसा की तीसरी शती से पहले इस देश में जम गया था, यह बात इससे अनुमित होती है कि एक उत्तम समरावती-शैं लो की, कांसे की एक बुद्ध प्रतिमा, इसी समय में पाई गई। एक चीनी वृत्तान्त से यह जाना जाता है कि जब चीनियों ने चम्पा की राजधानी को ६०४ ईस्वी में जीता, तब वे अपने साथ १,३४० बौद्ध-अन्य से गए। इस महत्त्वपूर्ण घटना से यह जाना जा सकता कि ईसा की सातवीं सदी से पहले बौद्ध-

धर्म इस देश में बहुत समय तक फलता-फूलता रहा होगा। इ-स्मिंग जिलता है कि चम्या में बौद सामान्यतः धार्यसम्मितीय शाला के होते थे। सर्वास्तवादी शाला के भी कुछ अनुयायी वहाँ थे। इसका धर्य यह हुआ कि वहाँ आवक्यान सम्प्रदाय का प्रचार या परन्तु ईसा की धाठवीं शती अथवा उसके आस-पास के उस्कीर्ण क्षेत्रों से यह जाना जाता है कि चम्या में बौद्धों का महायान सम्प्रदाय प्रवल था, और शायद तांत्रिक रूप भी, जो बाद में महायान शाला से निकला। कभी कभी बौद - धर्म राजाश्रय और उँचे अधिकारियों का भाश्रय पाता रहा। एक स्थान पर एक बढ़ी बौद संस्था के भग्नावशेष भी मिलते हैं जिसका नाम दोंग दुआंग है। इन भग्नावशेषों में एक मन्दिर और मठ है, जिसे राजा जय इंद्रवर्मन ने ८७४ ईस्वी में बनवाया था।

महायान शाला का बोंद्र-धर्म खम्पा में एक सजीव शक्ति के रूप में ईसा की १४ वीं शती तक खलता रहा, जब उस देश को उत्तर से आये हुए अझाम-वासियों ने पूरी तरह से जीत जिया। अझामबासी पहले तीन्-किन् में रहते थे और चीन से उन्होंने अपनी संस्कृति जी। चम्पा श्वीर धर्म का स्थान खीनी बीद्य-धर्म और इस्लाम ने शहया किया।

### इएडोनेशिया

हैंसा की र वीं शती के आरम्भ तक जावा द्वीप के खोगों पर बौद-धर्म का बहुत कम प्रभाव था। फाहियान ने करीब ४१४ ईस्वी में जावा द्वीप की यात्रा की और उसने जिला है कि जहाँ धन्य प्रकार के धर्म, विशेषतः ब्राह्मण धर्म इस प्रायद्वीप में फैंबे, वहाँ ''बौद्ध-धर्म की स्थित उद्योखनीय नहीं थी'' परन्तु भारतीय भिष्ठ गुण्यवर्मन जैसे उत्साही धर्मप्रचारक को इस बात का श्रेय है कि फाहियान की जावा-यात्रा के बाद पश्चीस वधौं के भीतर बौद्ध-धर्म न देवल वहाँ प्रश्वाचत हुआ बरन् उसने बहुत बढ़ा प्रशुत्व स्थापित किया।

बौद-धर्म सुमात्रा के द्वीप में बहुत पहले प्रचलित हुआ, विशेषतः श्री विजय राज्य में, जिसे कि पलेम्बांग कहा जाता है। इस प्रदेश में पाये गये कुछ उत्कीर्य लेखों से जाना जाता है कि जो राजा श्री-विजय में ६८६—६८४ ईस्वी में राज्य करता था वह बौद था। प्रसिद्ध चीनी थात्री हु-स्सिग ने ईसा की सातवीं शती के अन्तिम चरण में भारत की यात्रा की। उसने लिखा है कि श्री विजय का राजा और अवितय संग्रीस-पढ़ीस के अन्य राजा भी बौद-धर्म की मानते थे, और श्री विजय, बौद ज्ञान का बढ़ा महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। श्री विजय के बौद पुजारी एक हज़ार से अधिक थे और मध्यदेश (भारस) की भाँति वे सब विषय पढ़ते थे। इ-स्सिग ने कुछ समय श्री विजय में बिताया और बौद-धर्म प्रमण्डों की शिक्षा प्रहण की। उसने दिख्य समुद्र

के द्वीपों में बीद-धर्म की खोक-प्रियता का बहुत मनोरंजक कृतान्य जिला है। दिचया समुद्र के दस देशों के नाम देकर वह जिलता है कि इन देशों के भीर अन्य छोटे द्वीपों के सब जोग ''बीद-धर्म मानते हैं भीर मजयु (श्री-विजय) को छोड़ कर सबज द्वीनयान धर्म माना जाता है। मजयु में कुछ जोग महायान मानने वाले भी हैं।"

बौद्ध धर्म का एक विशाल केन्द्र होने के नाते इरहोनेशिया का ईसा की • वीं से ११ वीं शती तक जो महत्त्व था वह कुछ अन्य तथ्यों से भी सिद्ध होता है। धर्मपाल नामक नालन्दा विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध आचार्य सुवर्श द्वीप में आए । सातवीं शती में इंडोनेशिया सुवर्ण-द्वीप ही कहताता था। सविश दीपंकर नामक प्रसिद्ध भिन्न और विद्वान (११ वीं शती) विक्रमशीखा विश्वविद्यालय के प्रमुख बने और तिब्बत में उन्होंने बौद-धर्म का दूसरा काल-खंड श्रुक्त किया । ये अपने प्रारम्भिक जीवन में चन्द्रकीर्ति नामक प्रधान स्थविर से बौद्ध-धर्म की शिषा खेने, सवर्ण द्वीप में गए थे। शैंबेन्द्र वंश ने महायान शास्त्रा की श्रीत्साहन दिया । शैक्षेन्द्र वंश मलय प्रायद्वीप भीर इंडोनेशिया के एक वहे हिस्से पर राज्य करता रहा । शैक्षेन्द्र राजा बीख-धर्म के बढ़े आश्रयदाता थे और उन्होंने जावा में बोरोबुदर, कलसन और मेंइत जैसे विशाद स्मारक बनवाए। उत्की श्रीबेखीं के साच्य से पता चलता है कि शैक्षेन्द्र राजाओं में से एक का गुरु गौड देश (बंगाल) का था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बंगाल के पास राजा और दिख्या के चील राजाओं का, शैक्षेन्द्र काल में, जावा पर धामिक विषयों में बहुत प्रभाव रहा । सैंबेन्द्र राजाओं ने नावन्द्रा और नागपहिनम में मठ स्थापित किए और पाव और चील सम्राटों ने उनकी व्यवस्था के लिए प्राम दान में दिए । शैलेन्द्रों के प्रभाव में, जावा और सुमात्रा में बहुत सम्बे समय तक महायान चलता रहा। संभवतः बंगाल के प्रभाव के कारण विकृत तांत्रिक प्रकार का बौद-धर्म जावा और सुमात्रा दोनों में फैला। इन दोनों देशों के कुछ बाद के राजाओं का विस्तृत बुत्तान्त मिलता है। वे इन सम्प्रदायों के मानने वाले थे। दो महत्त्वपूर्ण महायान-प्रथ भी मिलते हैं-संग हांग कमहयनन मंत्रनय और संग हांग कमहयनिकन । ये दोनों आवा में महायानवाद के प्रमुख सिद्धान्तों की पूरी जानकारी देवे हैं।

सुमात्रा भीर जावा के भजावा, मजयेशिया के अन्य द्वीपों में भी, विशेषतः बाजी भीर बोनियो में भी बौद्ध-धर्म प्रचित्तत द्वुष्टा था, इस बात के निश्चित प्रमाण मिजते हैं। ब्राह्मण-धर्म, फिर भी अधिक प्रवत्त वा और बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे इव ब्रह्मों से तुष्टा हो गया।

# बोद्ध-धर्म को प्रधान शाखाएँ ऋोर सम्प्रदाय

#### भारत

तिसा सतता है कि बुद्ध के जीवन काज में ही ऐसे खोग ये जो उसके सिकार को नहीं मानते थे। बुद्ध के भतीजे देवदत्त ने, ईण्यांवरा राजा सजातराजु से दुर्शन-संधि करके कई बार बुद्ध को मारने के यत्न किए। उसने बौद्ध संघ में फूट डाजने का भी यत्न किया। उसने कहा कि बौद्ध-मिण्डमों को सिक कहे नियमों का पाजन करना चाहिए। बारहों महीने पेड़ों के नीचे रहना चाहिए, मांस और मत्स्य वर्जित होना चाहिए, बौर अद्धालुमों के बर निमन्त्रया पाने पर भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे भी भिण्ड थे जैसे उपनन्द, चन्न, मेत्तिय-अम्मजक, सथवा परवर्गीय (पाण्डिः चन्नग्योय) को विनय के नियमों को शोड़ने में सुख मानते थे। इसके सखावा इन्ह जोगों में ऐसी विकृत चाहत होती है कि जहाँ कोई नियम बना, वे उमका विरोध करते हैं। कुछ जोग माराम और सुख का जीवन विताना चाहते हैं भीर इस कारया से वैयनितक स्वच्छंदता पर किसी भी प्रकार के बन्धन जगाने वाले नियमों की सोर वे ध्यान नहीं देते। उदाहरखार्थ, सुमद्द ने क्योंही बुद्ध की मृत्यु के समाचार सुने, उसने चाराम की साँस सी सीर कहा कि अब उसे बार-बार यह माज़ाएँ न सुननी होंगी कि ''अमुक बात करो, अमुक बात न करो।''

बुद्ध की मृत्यु के बाद किसी को भी बुद्ध के समान सर्वोड्च अधिकार प्राप्त नहीं में । वस्तुतः उसने अपने व्यक्तिगत सेवक आनन्द से कहा कि, धर्म और विनय भविष्य में प्रधान सत्ताएँ होंगी । ऐसे सभी वचनों को जो विद्वान भिष्ठु या संघ या स्वयं बुद्ध ने कहे, उन्हें बुद्ध के सुत्तों में प्रथित वचनों से और विनय से मिलाकर देखना होगा।

जब राजगृह में पाँच सी भिचुत्रों ने महाकारयप के सभापतित्व में बौद् प्रम्थों की प्रथम संगीति बुलाई, तब पुराया जैसे या तिब्बती प्रमाया के अनुसार गवाम्पति जैसे सोग थे, जिन्होंने उन्हें नहीं माना । क्योंकि उनका कहना था कि जो कुछ प्रभित किया गया, वह मूझतः बुद्ध ने जो कुछ कहा और जिसे उन्होंने सुना था, इससे भिन्न था। ये विभिन्न पंच या सम्प्रदाय शायद इसिलए बल पर्वे कि कुछ व्यक्तियों था गुटों के प्रति व्यक्तिगत लगाव से कुछ सामान्य हित-सम्बन्ध बन गए हों, था सहवास, अध्ययन, भौगोलिक प्रदेश चादि के कारण कुछ गुट बन गए हों, या कदाचित ज्यों-ज्यों समस्य बीतता गया सचमुच में, प्रामाणिक मतभेद और इदतर हो गए हों।

बुद्ध के वचन और उन पर भाष्य मौखिक गुद्ध-शिष्य परम्परा से बखते रहे।
महापरिनिब्बान सुत्त में गुरु को भय या कि उसके उपदेशों का विकृतीकरण न हो,
और इसिलिए उसने चार पदितियाँ बताई कि जिनके भाभार पर उनके सूत्र सही
हैं या नहीं, यह परला जाता था। एक शतक बहुत लम्बा समय होता है, भीर बुद्ध की मृत्यु के एक सौ वर्ष बाद भिष्ठुओं में यह मतभेद पैदा हुआ कि स्वयं बुद्ध ने क्या कहा था? उसका भाष्य क्या था? एक बार भिष्ठुओं ने संघ तक यह मतभेद लाने की स्वयन्त्रता ली, और उसके परचात बुद्ध-निर्वाण के बाद दूसरी, तीसरी शती में बे सम्मदाय भ्रष्टारह तक पहुँचे। वैशाली के विज्ञियों ने पहला मतभेद शुरू किया। विनय (शुक्लवग्ग) में और सिंहली बृत्तान्तों में लिखा गया है कि बुद्ध के परिनिर्वाण के एक शती बाद वैशाली में दूसरा संघ बुद्धाया आए, जिसमें बज्जी "दस वर्श्यूनि" का विचार करेंगे।

वसुमित्र तथा चन्य लेलकों के तिब्बती और चीनी अनुवादों से और ही दूसरा इत्तान्त मिलता है। उनके अनुसार यह संच या संगीति बुलाई गई थी, जिसका कारण था महादेव के पाँच सिद्धान्तों के प्रति भिद्धां में मतभेद।

महादेव मधुरा के एक ब्राह्मण का पुत्र था, और "वड़ा ही पड़ा-जिसा और विद्वान था।" पाटिलपुत्र के कुमकुटाराम में वह दीश्वित हुआ और तब बह राजा हारा प्रोत्साहित संव का प्रधान बना। उसके पाँच सिद्धान्त थेः—

- १. अर्द्द अनजाने आकर्षण के कारण पाप कर सकता है।
- २. कोई महंत् ऐसा भी हो सकता है, जिसे महंत्पन का पता न हो।
- ३. भहुँत को सिखान्त के मामने में संदेह हो सकते हैं।
- ४. गुरु के विना चहुत्पन तक नहीं पहुँचा जा सकता।
- ४. भट्ठमगा का पाठ गम्भीरता पूर्वक सद्धमं का विचार करते हुए दुःख भीर भारचर्य के सम्बोधन से शुरू होकर उसी से भन्त हो।

वूसरा संघ क्यों बुझावा गया था, इसके बारे में अखग-अखग परम्पराष्ट्र हैं। सभी बुसान्यों में एक बात का उक्खेल स्पष्ट है कि बुद्ध के परिनिर्वाय की एक शताब्दी बाद मतभेद शुरू हुए। ये मतभेद कट्टर भिष्ठमों के द्वारा बहुत कठीर नियमों को शिथिल करने भीर उनकी भीरों के द्वारा मतहेलना के कारण शुरू हुए। श्री भिष्ठ नियमों से बाहर खलते थे, वे बाद में महासंधिक कहलाए, भीर कट्टर पुराक पंथी भिष्ठ थेरवादिन (स्थिवरवादिन) कहलाए। यह खिकतर ''पुराणपंथी भीर उदारमतवादी, उच्च-श्रेषीय भीर लोकतन्त्रात्मक विचारधारा'' के बीच मतभेद था। इसमें कोई संदेह नहीं कि संगीति या बौद्ध परिषद से नई विचारधाराएँ विकसित हुई।

बंदि परिषद का निर्णय पुराद्धपंथी भिष्ठभों के पक्ष में था। विष्वयों ने स्विकांश भिष्ठभों का निर्णय नहीं माना भौर उन्हें संब से निष्कासित कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि संगीति एकदम बन्द हो गई, भौर जो बहुत दिनों से भय था वही फूट पैदा हो गई। संघ की एकता पर उससे बहुत भाषात पहुँचा। को भिष्ठ कहरपंथियों के मत नहीं मानते थे, उन्होंने दूसरी संगीति खुलाई, जिसमें दस इज़ार भिष्ठभों ने भाग खिया। सचमुच में वह एक महासंगीति थी। इसी कारण से वे जोग महासंधिक कहसाए। एस० बीला० ने खिला है कि "चूँ कि इस परिषद में सर्वसाधारण जन और पवित्र व्यक्तियों ने भाग खिया था, अतः इसे महासंगीति कहा जाता है।" सब भाग खेने वालों ने संगीति के नियमों का पालन स्वीकार किया। इनका विश्वास था कि उनके निर्णय महान गुरु की शिषा से मिलते-जुलते हुए थे, भीर वे बेरवादियों से भी स्विक कहर थे। संब में सबसे पहली कूट यों शुरू हुई। प्राचीन खुद संघ के दो निकाय बने—थेरवादी, और महासंघिक। यह लाई बदती गई और ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, इन्हीं में से और कई शासाएँ अस्तित्व में आई।

इन विविध शासाओं की सरिषा के इतिहास में, यह देखा गया कि संघ में पहली फूट के बाद कई भीर खरक तथा विभाग होते गए, उपशासाएँ बनशी गई। समय के भनुसार थेरवाद में से ग्यारह और महासंधिक में से सात और शासाएँ निकली। यह सब एक के बाद एक बुद्ध परिनिर्वाण के तीन-बार सी वर्षों के भीतर हुआ।

कई श्रिष्ठित स्रोतों से—थेरवादिन, साम्मितीय, महासंधिक—परम्पराश्रों से श्रीर बाद में तिब्बती श्रीर चीनी शनुवादों से जाना जाता है कि इन विविध शाखाओं का श्रारम्भ कैसे हुआ ? यद्यपि इन पारस्परिक वर्णनों में एकस्त्रता नहीं है, फिर भी उन सबके शाधार पर एक फ्रांसीसी विद्वान, मस्यू श्रान्द्रे गैरों ने कुछ निश्चित निष्कर्ष निकासे हैं जो काफी सही जान पहते हैं। सभी विभिन्न मत्तवादों का विस्तार से वर्यंत करना यहाँ सम्भव नहीं। चतः केवच कुछ महत्त्वपूर्यं शालाओं का ही विचार यहाँ किया जाएगा :----स्थविरवादिन अथवा थेरवादिन

पालि साहित्य में बुद का सबसे प्राचीन जो उपदेश मिलता है, वह घेरवादी शाला का है। वही बौद धर्म की सबसे पुरानी शाला है। इस विचारघारा के धनुसार बुद की प्रकृति मानवीय थी, पानी उनमें मानवीय कमजोरियाँ यीं। यद्यपि कमी-कभी उनमें धितमानवीय गुख भी दिखाए गए हैं। उन्हें कुछ पुत्रों में देवाति-देव कहा गया है, फिर भी उदाहरखार्य चातुमा-धुक में, वह अपने सायियों धौर धनुयायियों से धसन्तुष्ट हैं, धौर कहते हैं कि वे मञ्जूआहों की भाँति अनुशासनहीन व्यवहार करते हैं, ज़ोर-ज़ोर से बोजते हैं। उनमें मानवीय कमज़ोरियाँ भी दिखाई गई हैं, जैसे कि जब वह कहते हैं कि "अब मेरी अस्सी वर्ष की आयु है, धीर मेरी बीठ में वर्ष हैं" रै (पिट्ट में आगिखायित)।

बुद्ध के उपदेश इस विचारधारा के अनुसार बहुत सरद्ध है। वह कहते हैं "सारे पापों से तुर रही । सब भव्छी बातें अमा करी भीर मन को पवित्र करी ।" यह बातें शील, समाधि और प्रज्ञा के अनुसरक से प्राप्त होंगी। इनका विवरखपूर्वक वर्षन किया गया है। शीख अथवा सद्व्यवहार ही मानवीय जीवन में सारी प्रशिक्त का मुखाधार है। साधारण गृहस्य को हिंसा, बोरी, मूठ, व्यक्तिचार और माइक व्यसनों से बचना चाहिए। यदि वह भिच्न हो आए, तो बसे ब्रह्मचर्य का जीवन विताना चाहिए । गृहस्य के खिए आवश्यक सद्व्यवद्वार के चार बाकी नियम पासन करने चाहिएँ, चौर उसे प्रण्यमाखाएँ वा चन्य किसी प्रकार के सौंदर्व-प्रसाधन का व्यवहार नहीं करना चाहिए। नश्म गहे वासे बासन या विस्तरे उपयोग में नहीं बाने चाहिएँ, सुवर्ष या चाँती का उपयोग नहीं करना चाहिए, न नाच देखना बाहिए, न संगीत के अखसे वा अन्य असम्ब समाशों में जाना बाहिए, दीपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। कभी-कभी अच्छे व्यवहार का अर्थ खिया जाता है कि बरे जीवन-व्यवहारों (दश शकुशक्ष-कर्मप्य) से वर रहना, उदाहरवार्थ हिंसा. चोरी, व्यभिचार, मिथ्याचार, निन्दा, कठोर शब्द, शहंतापूर्व वचन, स्रोभ, शस्या, बाबत दार्शनिक मल बादि । समाधि, बथवा मनन, ध्यान की चालीस दस्तश्चों में से एक या दूसरे से श्राप्त की जा सकती है। मनन का उद्देश्य मन की पूर्णताः संतु जित रखना है, जिससे एक ही समय में एक साथ चार चार्य सत्य की प्रज्ञा हो सकती है, और प्रतीत्पसमुत्पाद के नियम का भी ज्ञान पाया जा सकता है। उसके बनुसार इस जीवन का पूर्व जीवन से और उत्तर जीवन से सम्बन्ध प्रस्थापित किया

वा सकता है। कर्म प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बाकार देता है, भौर सारा विरव इससे बँधा है। श्रतः कर्म एक तेज़ी से चलते हुए रथ की श्रुरी है।

इस विचारधारा का दर्शन भी बहुत सरख है। सारे ऐहिक वस्तु जात श्वनित्य हैं, द:ख से भरे हैं और निःसार हैं। सभी चीज़ें नाम और रूप से बनी हुई हैं। आगे उन्हें इस प्रकार विश्वत किया गया है कि उनके पाँच स्कन्ध हैं, रूप नामक भौतिक गुरा और चार अ-भौतिक गुरा-वेदना, सज्जा (संज्ञा), संलार (संस्कार) जौर विजनान (विज्ञान)। इनके और बारह 'सायतनानि' नामक हिस्से किए गए हैं, जो इंद्रिय-सम्वेदना के विषय हैं, और बद्रारह भातु माने गए हैं। पहले हिस्सों में दः ज्ञानेन्द्रियां-श्रांख, कान, नाक, जीम, शरीर और सन (जो कि बौद दृष्टिकीया से एक इंदि हैं) हैं, और उनके द्वारा संवेश विषय हैं, उदाहरवार्थ भौतिक पदार्थ, व्यक्तियाँ, गंध, स्वाद, स्पर्श, और धर्मायतन यानी केवल मन से संवेध वस्तुएँ। बाद के विभाजन में, कः चेतनाएँ थीं, जो बारह बायतनों में जोड़ दी गई और इस प्रकार से प्रदारह धात वन जाते हैं। इस प्रकार से, बौद-धर्म के इस प्राचीनतम निकाय के अनुसार विश्व के बटकों का अनेकवादी स्वरूप है। यह संक्या दो से पाँच फिर बारह भीर अन्तवः १८ तक बढ़ती जाती है। यह संख्या जैसा कि हम आगे देखेंगे, भन्य निकायों में भट्टारह से भी ज्यादा वह गई है। पालि स्रोतों के भन्नसार, पाटिखपुत्र की संगीति में. इस निकाय के सिद्धान्त, विभज्यवाद निकाय के सिद्धान्तों के रूप में स्वीकृत कर लिए गए थे।

श्राभिश्रमाष्ट्र-संगह (इस निकास के मनोबैज्ञानिक-नैतिक तत्वों के म्वीं से १२वीं शती के प्रत्य) में अनुरुद्धाचार्य नामक खेलक ने चार अन्तिम विभाग दिए हैं—चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण। चित्त के म्व विभिन्न विभाग दिए गए हैं (एक अन्य विभाजन के अनुसार १२४ विभाग हैं), चेतसिक के ४२, रूप के २म। निर्वाण वह सुखमय स्थिति है, जहाँ वासना, विद्वेष, अम आदि से इम मुक्त हो जाते हैं, वस्तुतः यह एक वर्णनातीत अवस्था है।

जब एक व्यक्ति वस्तुओं का सही रूप जान बेता है, तब वह यह सांसारिक जीवन छोड़ने का यान करता है, पूँकि ऐसे जीवन में कोई तस्व शेष नहीं रहता। वह इंद्रिय-धुकों में अधिक रस बेना और आरम-पीइन ये दोनों अतिवाद छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाता है, जिसे मध्यमा-प्रतिपत्त कहते हैं, और फिर दिव्य अट्टमार्ग के अनुसार अपने जीवन को ढाखता है। अट्टमार्ग में सम्यक् इष्टि, सम्यक् निरचय, सम्यक् शब्द, सम्यक् कर्म, सम्यक् जीवन-पद्धति, सम्यक् यस्न, सम्यक् ध्वान, सम्यक् प्राप्त, सम्यक्ति सम्यक्त

के कारण हैं, और उसके लिए यह सम्भव है कि दिन्य अष्टांगमार्ग का अनुसरस्थ करके वह इस दुःल को समाप्त कर से। उस निर्वाय की स्थिति में पहुँच कर वह आहंत् वन जाता है। इस निकाय के मानने वालों का आहर्ष है आहत् का जीवन। ऐसे जीवन में (भविष्यत्) अम्म-सरिण समाप्त हो जाती है। पविश्व जीवन पूरी तरह पूर्ण हो जाता है, जिसमें जो कुछ किया जाना चाहिए, वह किया जा चुका होता है और फिर सांसारिक जीवन की और मुख्ना नहीं होता।

## महीशासक

बहत से बौदा विद्वानों में इस पंच के विषय में पर्वात मतभेद है। इसका कारका यह है कि इस शाका के दो गुट ये जो दो विभिन्न काल-जयहाँ में प्रसिक्ष इस । पालि स्रोतों के अनुसार वह पंच वयसीप्रसकों के साथ स्थविरवादियों से अलग हुआ सौर इसी में से सर्वास्तियादिन निकले, अवकि वसुमित्र यह कहता है कि यह पंच सर्वास्तिवादियों से निकता था । सबसे प्रान महीशासक शायद प्राचों में मिखते हैं. जो. जैस पहचे किसा जा कका है. राजगृह की प्रथम संगीतों के निश्चमों की अपनी स्वीकृति नहीं देना चाहते थे। यह विचारधारा, ऐसा लगता है, कि श्रीबंका तक फ़ैली। जातकटकथा के जारिमाक रखोक में यह कहा गया है कि उसके बेसक ने महीजासक परम्परा में जनमे हुए अपने एक मित्र बुद्देव के बाधह पर वह क्षित्री । वेश्वादियों की भारति, चारन्भिक महीशासक भी एक साथ चारों सत्यों के ज्ञान में विश्वास करते थे। उनके लिए न गत था न अगत. देवल वर्तमान भीर नी असंस्कृत धर्म मात्र थे। वे नी असंस्कृत धर्म थे--(१) प्रतिसंक्या-निरोध, ज्ञान द्वारा समाप्त करनाः (२) अप्रतिसंख्या निरोध, अज्ञान द्वारा समाप्त करना, वर्थात् कारखों का स्वाभाविक रूप से समाप्त होना: (१) बाकाश: (१) बानेवता. स्थिता (४) कुराख-धर्म-तथला; (६) अकुशस-धर्म-तथला और; (७) अव्यक्त्वधर्म-वयता; (=) सार्गाग-सथवा श्रीर; (१) प्रवीत्य-समुत्पाद-तथवा। इसमें के अन्तिम ता महासंधिकों की सुची में भी है।

थेत्वादियों की ही तरह महासंविकों का विश्वास था कि कहत पीछे सौटकर नहीं वाते। साथ ही उनका विश्वास था कि स्नोतापण या पहली मंजिल वासे, यायद इस तरह से सौट वाते हैं। कोई देव पनित्र जीवन नहीं विता सकता था। भौर न व्यवश्वासी को कोई व्यवस्थार करने की शक्ति प्राप्त हो सकती थी। व्यन्तरा-अव या इस जनम कौर व्यवसे जन्म के बीच में कोई स्थित नहीं होती थी। संघ में बुक्ष भी शामिस है, सौर इस कारण से पहले को वो दान दिवा जाए, वह केवस बुक्षों को दिए जाने वासे दानों से सम्बद्ध

बाक्, सम्यक् किया, सम्यक् जीवन-पद्धति सच्चे तत्व नहीं हैं, चूं कि वे मानसिक इशाएँ नहीं हैं। दिव्य मार्ग से उन्हें निकास दिया जाए।

यह एक मनोरंजक बात है कि बाद के महीशासकों ने इस पंथ के पहले मानने वालों से भिन्न और विरोधी मत भी रखे। सर्वास्त्रियादियों की भाँति इनका भी गत, झागत और झन्तरा-भव में विश्वास था, और वे मानते थे कि स्कंभ, झायतन और धातु बीजों के रूप में बसते हैं।

## सर्वास्तिवादिन

जिन बौद्ध पंथों ने संस्कृत भाषा का प्रयाग अपने प्रन्थों के जिए किया, इनमें सर्वास्तिवादिन स्थ्विरवादियों के निकटलम हैं। भारत में स्थिवरवादियों के हाल के साथ, इस पंथ को महायान का विरोध करना पड़ा। अभिधम्म-कीश के प्रयोता आचार्य वसुबन्ध इस अत के बड़े मानने वाले थे। बात में अपने बन्धु असंग के प्रभाव से वे महायानवादी बने। यह पंथ भारत में पंजाब और उत्तर परिचमी सीमा प्रान्त (अब पाकिस्तान) में फूजा-फजा। कनिष्क (ईसा की प्रथम शती) इस पंथ के बड़े आश्रयदाता थे। उन्हीं के राज्य काल में एक संगीति बुलाई गई, जो बौद-धर्म के इतिहास में प्रसिद्ध हो खुकी है। यह कहा जाता है कि इस संगीति में, जो वसुमिन्न के निर्देश में बुलाई गई, सूत्र के विनय और अभिधम्म के बौद्ध पाठ तांबे के पन्नों पर खोदे गए और स्तूप के भीतर रखे गए। फिर भी, वे ताझपन्न आज तक प्राप्त नहीं हो सके हैं।

इस पंथ का यह विश्वास कि "सर्वम श्रस्ति", सब बीज़ों का श्रस्तित्व है, संयुत्त-निकाय के समय तक चला श्राता था। उसमें यह स्त्र है: 'सब्बम् श्रस्थ'। इसी विश्वास के कारण इस पंथ का नाम सर्वास्तिवाद रखा गया। स्थिवश्वादियों के समान सर्वास्तिवादी भी बौद्ध-धर्म के वास्त्रयवादी या यथार्थवादी हैं। वे विश्वास करते थे कि वस्तुएँ वर्वमान में ही श्रस्तित्व में नहीं रहतीं, परन्तु गत श्रीर श्रनागत में भी रहती हैं। गत श्रीर श्रनागत वर्तमान की परम्परा में ही होते हैं। वात्सिपुत्रीयों के समान, साम्मितीय श्रीर कुछ महासंविक शहतों के प्रमुख के विरोध में विज्ञोह करते रहे। श्रहतों को स्थिवरवादियों में बहुत श्रद्धिय महत्त्व प्राप्त हो खुका था। उनका विश्वास था कि श्रहत्त्व का पत्तन या वापिस जौटना हो सकता है। जब कि विचित्र बात यह थी कि साथ ही साथ वे बह भी विश्वास करते थे कि खोत्रापश्च या पहली मंजिल वाला व्यक्ति जौटकर नहीं श्रा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि मन से एक निरन्तर संज्ञा-प्रवाह बहता रहे तो उससे मन की समाधि प्राप्त होती है। यह पंथ, स्थविरवादियों की भाँति बुद्ध की मानवोपिर शक्तियों

को नहीं मानता था। महासंधिक मानते थे कि बुद्ध और बोधिसस्य में ऐसी शक्ति है। उनकी श्रद्धा थी कि देवताओं के लिए पवित्र जीवन सम्भव है और अविश्वासी लोगों में भी मानवोपिर शक्ति हो सकती हैं। वे बम्तरा-भव बथवा इस जीवव और बगते जीवन के बीध ब्यस्तिस्व में विश्वास करते थे। वे यह भी मानते थे कि बोधिसस्य पृथक्-जन थे और बहुँद भी अपने पुरावे कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं थे, और उन्हें कुछ न कुछ सीखना शेष था।

वे नैरारम्य में विश्वास करते थे। न्यक्ति में किसी भी स्थिर तत्व को वे नहीं मानते थे, यद्यपि सभी वस्तुयों की स्थायी वास्तविकता वे मानते थे। स्थितरवादियों की भौति वे विश्व में तत्वों की अनेकता में विश्वास करते थे। उनके अनुसार वे तत्व ७४ थे। इनमें सं ७२ संस्कृत थे और १ असंस्कृत । ये तीन थे आकाश, प्रतिसंक्यानिरोध और अप्रतिसंक्यानिरोध। ७२ संस्कृत धर्मों को चार खरडों में विभावित किया गया था। रूप ११ प्रकार का, जिसमें एक अविक्रसि-रूप भी था; चित्त-४६ चित्त-संप्रयुक्त धर्म थे और १४ धर्म चित्तवप्रयुक्त थे; अस्तिम था एक नवीन प्रकार के तत्वों का वर्ग, जो न सो मानसिक कहे जा सकते थे न भौतिक। फिर भी मानसिक या भौतिक आधार के बिना वे सिक्तव नहीं हो सकते थे। ये ७४ तत्व कारया-सरिय से बँधे हुए थे, उनमें से कुः हेतु थे और चार प्रत्यय। कुछ लोगों के अनुसार इस पंथ के मानने वालो हेतुवादिन कहलाते थे।

## हैमावत

इस नाम से ही स्पष्ट है कि हिमालय प्रदेश में कहीं इस मत का भारम्भ हुआ। अट्ठारह निकायों पर अपनी पुस्तक में वसुभित्र कहते हैं कि हैमावत स्थिवर-वादियों के वंशज थे, किन्तु भव्य और विनीतिदेव इसे महासांधिकों की ही एक शाला मानते हैं। स्थिवरवादियों की भाँति हैमावतों का विश्वास था कि बोधिसस्तों का कोई विशेष स्थान नहीं था, परन्तु उनके विरुद्ध वे कहते थे कि देवता ब्रह्म वर्ष का पवित्र जीवन नहीं विता सकते थे और अश्रद्धालु लोगों में समस्कारिक शक्ति नहीं हो सकती थी। वारिसप्त्रीय

इन्हीं के साथ साम्मितीय उपशासा भी जोकी जाती है। इन्हें बौद सतवादियों में खलग से बीन्हा जा सकता है, क्योंकि ये पुद्गल सिद्धान्त में विश्वास करते थे। पुद्गल व्यक्ति का स्थिर-तत्व है। इस पंथ ने वे सब सुन्न स्थोज निकाले, जिनमें पुद्गल शब्द था, और इन्होंने यह मान जिया कि ऐसे पुद्गल के बिना, पुनर्जन्म सम्भव नहीं या। अभिश्वम्मकोश में वसुवन्यु ने पुस्तक के अन्त में एक विशेष अध्याय में, इस इष्टिकोल का विरोध करने का बस्त किया। वास्तिपुत्रीकों के अनुसार पुद्गल न स्कन्थों के समान था, न उनमे भिन्न था। स्विवरवादियों की तरह वे इसमें विश्वास करते थे कि अईए का पत्तन हो सकता है और अविश्वासी भी अमस्कार दिखका सकते हैं। इसके ठए-पंच के साम्मितियों के अनुसार देवता पवित्र जीवन नहीं बिता सकते। ये अन्तरा-भव में भी विश्वाम करते थे, और अभिअम्म के मानने वाकों की तरह से, सौत्रांतिकों की प्रथम और दूसरी तन्द्रा के बीच की अवस्था में विश्वास करते थे। उस अवस्था में वितर्क का लोग हो जाता है, और विवार बना रहता है। महीशासकों के अनुसार बनका विश्वास विश्वपंथ के पाँच तत्वों में या। यह भी कहा जाता है कि हर्ष के राज्यकाल में उसकी बहिन राज्यकों ने इस पंथ को राजाध्य दिया। इस मत के मानने वाले कमी अवंतिक कहलाते थे, प्रंकि वे अवंती के निवासी थे।

# धर्मगुप्तिक

भर्मगुतिक महाराश्वितिकों से टूट कर माजग हो गए थे। माजग होने का कारख युद्ध भीर संब को जो मेंट चहाई जाये, उसके बारे में मतभेद था। इस मत के माजुसार युद्ध को मेंट चढ़ाना भीर स्तूपों की अदा करना प्रधान धर्म था। उनके विनय के नियमों से यह स्पष्ट है। महासंधिकों की तरह ने भी निश्नास करते थे कि भईत् पाप-बान्यनाओं से मुक्त था और नास्तिक भीर मानिश्वासी असिमानुषी या चमत्कार करने की शक्ति नहीं पा सकते थे।

यह मत मध्येशिया और जीन में बोकियिय बना। इसका अपना स्त्र, विनय और अभिधम्म साहित्य था। इसके विशिष्ट शांतमोच के नियम जीन के मठों में पालन किये आते थे।

#### काश्यपीय

कारयपीय सर्वास्तिवादिन और धर्मगुतिकों से कई गौवा बातों में भिन्न थे, और स्यविश्वादिओं के निकट थे। इसीकिए उन्हें स्थावशेय भी कहते हैं। तिक्वती स्रोतों के अनुसार वे सुवर्षक कहताते हैं। काश्यपीयों का विश्वास था कि वह गत जिसका फल मिल चुका, वह समाप्त हो चुका है, पश्न्तु वह जो भभी पका नहीं है वह अभी जी रहा है। सर्वास्तिवादियों के मत में थो कुछ सुधार हुआ। वे तो गत्त को वर्तमान की भौति जीवित मान्ते थे। काश्यपीयों के किए कहा जाता है कि सन्होंने सर्वास्तिवादिन और विभव्यवादियों के बीच में समन्वय किया, और सनका अपना एक न्रिपिटक भी है।

> सीत्रांतक या संक्रांतिवादिन पाक्षि कोतों के बहुसार संक्रांतिवादिन शासा कारवरीय से निकक्षी है और

सीजांतिक संक्रांतिवादिनों से, जब कि बसुमित्र के अनुसार दोनों एक-से हैं। जैसा कि बाम से ही स्पष्ट है, यह पंच संक्रांति में विश्वास करता था। इसका अर्थ था वस्तुएँ एक जन्म से दूसरे जन्म में रूप बद्बतों हैं। उसके अनुवायियों के अनुसार, एक व्यक्ति के पाँच स्कंशों में से एक सूचम स्कंथ ऐसा है जो कि जन्मांतित होता है। समूचा पुद्गल स्थानांतित नहीं होता, जैसा कि साम्मितीय मानते थे। कारवपीय शासा के अनुसार यह सूचम स्कंथ ही सच्चा पुद्गल है। पुद्गल भी वही सूचम केतना है जो सारे शरीर में न्यापी रहती है। महासंधिकों का यह मत है, और यह योगाचारियों के आलग-विज्ञान से मिलता-जुलता है। यह भी संमव है कि इस काला ने यह सूचम चेतना का सिद्धान्त महासंधिकों से लिया और उसे योगाचार पंच को दे दिया। उसका इस बात में भी विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर बुद बनने की सम्भावनाएँ हैं—वह सिद्धान्स महायान का था। ऐसे मतों के कारवा यह मत आवक्यान (जिसे कि सही सर्थ में नहीं, परन्तु अन्सर हीनवान कहा जाता है) और महायान के बीच होनों को मिलाने बात्रे पुत्त की तरह माना जाता है।

महासंघिक

यह सर्वसामान्यतः माना जाता है कि महासंधिक महावान के पहले बीज बोने वासे थे. और इस प्रकार से उसके शाररभकर्ता थे। उन्होंने इस नये मतवाद का पष बबे उत्साह से और उमंग से अपनाया, और क्रव दर्शान्दयों के भीवर ही शक्ति और खोकप्रियता की दृष्टि से यह एंथ बहुत विकसित हुआ। विनय के वरकाखीन प्रचित्रत नियमों को उन्होंने श्रापने विद्यान्तों पर श्राटित किया. श्रीर नये नियम भी बनाये । इस प्रकार से बौद-धर्म और संब में उन्होंने पूरी तरह से कान्ति कर दी । साथ ही उन्होंने सुत्रों के और विवयपाठ के अर्थ और काम्ब में परिवर्तन घटित किये । उन्होंने कई ऐसे सुत्रों को प्रथित किया और नियम-बद बनाया, जो कि बद के बचन माने जाते थे। उन्होंने बहुत से सुन्नपाठ अस्वीकृत कर दिये. यद्यपि वे प्रथम संगीति में भाव विष गये थे। डन्होंने यह भी कहा कि सुत्र बुद्ध के वचन नहीं हैं, वधा परिवार, अभिअन्म, पटिसंभिदा, निरेस और जातकों के कुछ भाग । परिवार विनय का ही एक परिशिष्ट था और शायद किसी सिंहजी भिष्क की रचना है। श्रभिषम्म तीसरी संगीति में संकित्तत हथा। यह संगीति राजा अशोक के समय हुई थी । पटिसंभिदा, निहेस और जातकों के क्रक भाग बाज भी बुद बचन नहीं माने जाते । बाधकारी विद्वानों में इस विषय में मसभेद है कि ये धर्मसूत्र माने जाएँ धयवा नहीं, क्योंकि ये सूत्र बाद के काछ की रचनाएँ जगती है। ये सब पाठ बाद में जोड़े गए हैं और महासंधिकों के समसंग्रह

में वे नहीं हैं। इस प्रकार से धम्म और विनय के सूत्रपाठ उन्होंने नए सिरे से विकसित किए, श्रीर महाकरसप की संगीत में जो शस्वीकृत पाठ थे, वे भी उसमें जोड़े। इस प्रकार से धम सूत्रों में एक दुहरा विभाजन उठ खड़ा हुआ। महासंविकों का संकलन श्राचारिकवाद कहलाया। थेरवाद से इसे भिन्न करने के लिए यह नाम दिया नया।

युधान च्यांग ने लिखा है कि महासंघिकों का ध्रपना धर्मसूत्रपाठ था, जिसे डन्होंने पाँच हिस्सों में विभाजित कर दिया था। वे हिस्से थे सूत्र, विनय, अभि-धर्म, धारणी श्रीर इतर । महासंधिकों का विनय, युश्रान ध्यांग के श्रवसार वही या जो महाकस्सप-संगीति में संकत्तित किया गया था। वह लिखता है कि दक्षिण में धनकटक में उसने श्रभिधम्म दो भिन्नश्रों से सीखा। वह श्रपने साथ भारत से वापिस चीन में ६४७ संस्कृत ग्रन्थ से गया श्रीर उसने चीनी सम्राट के श्रादेश से उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया। उनमें पनद्रह सूत्र, विनय श्रीर अभिधर्म पर महासंधिक ग्रंथ थे। उससे भी पहले फाहियान महासंधिकों के संपूर्ण विनय का चीनी जिप्यंतर पाटिलपुत्र से के गए थे। नांजियों की सर्चा से दो महासंधिक विनय प्रन्यों का पता लगता है-भिद्र-विनय धौर भिद्रशी-विनय-जो अब चीनी भाषा में ही बाकी हैं। महासंधिक पंथ के मुल प्रन्थों में से बाब हमें कोई मिलता है ती केवल महावस्त अथवा महावस्त-श्रवदान है । महासंधिक शाखा के लोकोत्तरवादियों के विनयपिटक का यह प्रथम प्रथ है। उसके श्रनुसार, बुद्ध लोकोत्तर हैं और वे केवल बाह्मतः ऐष्टिक जीवन से सम्बद्ध हैं। बुद्ध के इस रूप का महायान दर्शन के विकास में बड़ा योग रहा है। महावस्तु का मुख्य विषय है बुद्ध की जीवनी और उसी में संघ की स्थापना श्रीर प्रथम धर्मान्तरों का इतिहास दिया हुआ है। वह श्रंशतः संस्कृत मे श्रीर शंशतः प्राकृत में, श्रथवा एक प्रकार की मिश्रित भाषा में जी संस्कृत से मिलती-जुलती है. जिला गया है। यह प्रनथ सम्भवतः ईसापूर्व दसरी शती और ईसा की चौथी शती में रचा गया।

उत्कीर्श्वेलों से भी प्रमाण मिलते हैं कि महासंधिक सूत्र श्रवश्य रहे होंगे। उदाहरणार्थ श्रमरावती के उत्कीर्श्वेलों में, विनय-धर, महाविनय-धर और संयुक्त भाणक जैसे शब्द धाते हैं, श्रीर ये सब भिष्तुओं और भिष्तु शियों के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार से नागार्ज नकोंडा के उत्कीर्श्वेल में ये शब्द धाते हैं। दीध-मिन्सम-पंचमातुक-धोसक-वाचकानम्, दीध-मिन्सम-निकाय-धरेण इत्यादि: इस सारे प्रमाण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महासंधिकों के धर्मसूत्र ईसा की प्रथम शती तक शायद श्रस्तित्व में रहे होंगे।

विनीतदेव (ईसा की घाठवीं शती) के अनुसार, महासंविकों का साहित्यिक माध्यम प्राकृत भाषा थी। बस्टन कहता है कि महासंविकों के धर्मसूत्र प्राकृत में जिले गए थे। कसोमा कीरीस जिलता है कि महासंविकों का "निर्वाण विषयी स्त्र" एक विकृत उपभाषा में जिला गया था। महावस्तु की भाषा मिश्रित संस्कृत थी, यह पहले ही कहा जा खुका है। यह एक प्रकार की प्राकृत थी। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि इस पंथ का साहित्य प्राकृत में था।

बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद दूसरी शती में महासंघिक पंथ की कई उपशालाएँ हो गईं—एक व्याहारिक (इसे एक व्यवहारिक भी कहते हैं), जोकी सरवाद, इनकुटिक (गोकु लिक), बहुश्रुतीय, और प्रज्ञप्तिवाद साहि। उसके कुछ समय बाद शैक्ष पंथ चला। चैत्यक इसिक्षण कहलाते थे कि वे चैत्यों को मानते थे। दोनों ने महायान-पंथ के विकास में सहायता दी। शैलों का नाम इस लिये पढ़ा कि उनके कार्यचेत्र के सासपास पर्वत थे। श्रीलंका की गायाओं के अनुसार, वे बांध्र देश में इतने जोक-प्रिय थे कि वे संध्र कहलाते थे। फिर भी पालि भाषा में लिखा है कि "चैतियवादिन (चैत्यवादिन) और श्रंषक दोनों ही कुछ सिद्धान्तों के लिए प्रतीक रूप में प्रयोजित प्रादेशिक नाममात्र थे।" जिन शाखाओं में महासंधिकों का विभाजन हुआ था, उनमें चैत्यक स्त्रीर शैल प्रमुख थे और उनका दिश्वण में बड़ा प्रभाव था।

आरम्भ में महासंधिक अधिक प्रगति नहीं कर सके, चूं कि कट्टर पुराण्पंथी थेरवादियों ने उनका बड़ा विरोध किया। उन्हें मगध में अपना सिक्का जमाये रखने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, परन्तु वे धीरे-धीरे शक्तिशाली बनते गये और उनका बड़ा बलवान संघ बना। यह इस बात से सिद्ध होता है, कि इस शाखा वे पाटलिपुत्र और वैशाली में अपने केन्द्र स्थापित किये और उत्तर और दिख्या में अपना जाल फैलाया। युआन-च्वांग कहता है कि ''पाटलिपुत्र के बहुत से छुटमैयों की बहुसंख्या ने महासंधिक शाखा बनाई।'' इ-स्सिंग (६७१से ६१४ ईस्वी) भी लिखता है कि मगध (मध्यदेश) में उसे महासंधिक मिखे, कुछ लाट में और सिन्धु देश में, और कुछ उत्तरी, दिख्यी और पूर्वी भारत में भी। मधुरा के सिंह-शीर्ष स्तम्भ (१२० ईसापूर्व) पर जो शिलालेख है, उसके अनुसार एक बुधिल नामक गुरू को कुछ अनुदान दिया गया था जिससे कि वह महासंधिकों को शिखा है। यह सब से प्राचीनतम पुराक्षेत्व-साक्ष्य है कि महासंधिक अस्तित्व में थे। वरदक पात्र, जो अफगानिस्तान में पाया गया और जिसमें बुद्ध के धातु हैं, वह कमलगुरुष ने हुविष्क के राज्यकाल में महासंधिक भिष्ठुओं को दिया। अंदरह (अफगानिस्तान) में युआन-व्यांग को तीन मठ या विहार मिखे जो इसी पंथ के थे।

इससे सिड होता है कि यह पंच भारत के उत्तर-पश्चिम में भी खोकप्रिय था। वस्वई प्रदेश में कार्के की गुकाओं में जो एक अभिक्षेत्र है उसके अनुसार महासंधिक पंच को एक गाँव और नी-कमरों का प्रकोष्ट अनुदान में दिया गया। यह स्पष्ट है कि महासंधिकों का कार्ले में केन्द्र था चौर उनका पश्चिम के लोगों पर प्रभाव था। फिर भी वे केवल मगध तक सीमित नहीं थे. परन्तु भारत के उत्तरी श्रीर पश्चिमी प्रदेशों में फैलते गये. और उनके अनुयायी सारे देश में विखरे थे। फिर भी यह बात दिवा में इस पंथ की जो उपशासाएँ थीं, उनके बारे में सही नहीं है। समरावती श्रीर नागार्जुनकोंडा के उत्कीर्यातेलों में हंबी (श्रविर-हघाए), बैलिक (चेतियबादक) महावनसेलियान (श्वपर महावनसेलिय), पुवसेखे, राजिगरि-निवासिका (राजशैल), सिद्धिका, बहुअतीय, भीर महीशासक उपशालाओं का उल्लेख है। यह भिकतर स्थानिक उपशासाएँ थीं। केवल बन्तिम को बोक्कर शेष सब महासंधिक पंथ की उपशासाएँ थीं । श्रमरावती स्तप बेजवाबा के पश्चिम में १म मील पर स्थित है। बह स्तूप ईसापूर्व दूसरी शती में बनाया गया था, श्रीर बाहर का शिल्प वेष्टन ईसा की दूसरी शती में और जन्दर का शिरूप-वेष्टन ईसा की तीसरी शती में बनाया गया होगा ऐसा अनुमान है। अमरावती के बाद नागाज नकोंदा दिख्या भारत में सब से महत्त्वपूर्ण स्थान है। नागार्जनकोंडा के स्मारक बौद्ध धर्मानुयायी इच्चाक कल की कुछ रानियों और राजपुत्रियों के दान से बने । ये स्मारक ईसा को तीसरी या चौथी शती के रहे होंगे । यदापि महाचेतिय कदाचित और भी पहले का रहा होगा । मागार्ज नकोंडा के ये मवन महासंधिक पंच के महत्त्वपूर्ण केन्द्रों के नाते विख्यात हुए होंने । इससे यह स्पष्ट है कि महासंधिकों का कार्य उत्तर और दिश्य दोनों भोर फैंबा था। फिर भी उनका दिवण में प्रधिक प्रभाव रहा होगा, विशेषतः गुंदर चौर कृष्णा प्रदेशों में, जहाँ कि चैत्यक और रीज उपशालाओं ने बहुत ही सफलता प्राप्त की । श्रंभक नाम से स्पष्ट है कि शैजों को श्रांध्र में बड़ी जोकप्रियता मिली होगी ।

महासंघिक श्रीर उसकी सब उपशालाश्री के प्रमुख सिद्धान्त कथावस्तु में, महावस्तु में, वसुमित्र, भन्य श्रीर विनीतदेव की रचनाश्रों में प्रथित हैं। बहुश्रुतीय श्रीर चैत्यक महासंघिक शाला के बाद के श्रंकुर थे, श्रीर वे मूल महासंघिक से श्रपने मतों में कुछ-कुछ भिन्न थे।

महासंधिक, थेरवादियों की ही तरह से, बौद्ध-धर्म के प्रमुख सिद्धान्त मानते थे, भीर इस मामले में ने एक दूसरे से भिन्न नहीं थे। ये मूल सिद्धान्त थे चार भार्य सत्य, भन्द मार्ग, भारमा का भनस्तित्व, कर्म-सिद्धान्य, भन्नोत्यसमुत्पाद का सिद्धान्य, १७ बोध-पन्नीय धर्म, भीर भाष्यास्मिक विकास की कमिक स्थितियाँ। उनके

अनुसार अनेक बढ़ खोकोत्तर हैं, उनके शरीर, उनकी आधु और उनकी शक्तियाँ असीम हैं. वे न तो सोते हैं. न सपने खेते हैं। वे आत्म-स्थित है और सतत समाधि की सवस्था में होते हैं, वे नाम से उपदेश नहीं देते, वे एक इशिक चित्त हैं। जब तक परिनिर्धाख प्राप्त नहीं होता, इन बुद्धों को चय ज्ञान होता है और अनुत्पाद-ज्ञान होता है। संसेप में, इन बुद्धों से सम्बद्ध सब कुछ मानवोपरि है। महासंविकों की मुद्ध की इस करएना ने महायान की बाद की त्रिकाय विचारधारा के विकास में बीग दिया । उनके अनुसार, बोधिसत्व पृहिकोपरि है, और वे साधारण व्यक्तियों की चार गर्भस्य स्थितियों में से नहीं गुज़रते। वे सफेद हाथियों के रूप में अपनी माताओं की कृदि में प्रवेश करते हैं, और कोख से वे दाहिनी तरफ से जन्म केते हैं। उन्हें कभी काम, स्थापाद, विहिंसा की भावनाओं का अनुभव नहीं होता। सभी चैतन्य मानवों के लाभ के लिए, वे अपनी मुक्त इच्छा से चाहे जिस किसी भी रूप में जन्म खेते हैं। इन सभी विवारों से बढ़ों और बोधिसत्वों को देवरूप मिला। महासंधिकों की एक शाला, महादेव के मानने वाले, यह मानते हैं कि ऋईवों की भी अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं. उन्हें भी और लोग सिखा सकते हैं. उनमें कुछ अज्ञान का भंश और संदेह का भंश होता है. भीर वे केवल दसरों की सहायता से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से, कर्हतावस्था पवित्रता की कन्सिम अवस्था नहीं है।

महासंघिकों के कुछ ग्रन्य विश्वास इस प्रकार के हैं:

- (१) पाँच विज्ञान, सराग और विराग दोनों प्रकार के होते हैं।
- (२) रूपेन्द्रिय केवल मांसल होते हैं। वे अपने आप में इंद्रियों के विज्ञान को नहीं पहचान सकते।
  - (३) प्रज्ञा के द्वारा दुःख की पूर्ण समाप्ति श्रीर निर्वाण सम्भव है।
- (४) स्नोतापद्म पीन्ने सुक्कर जा सकता है, परन्तु कहत नहीं। वह कपना स्वभाव चित्त और चैतसिक धर्मों से जान सकता है। सब प्रकार के पाप कर सकता है, पंचानन्तर्यानि क्षोड़ कर। ये पाँच महापाप हैं, मातु-हत्या, पितृ-हत्या, क्षईत का क्य, युद्ध का रक्तपात और संघ में पूर्व डाजना।
- (१) कुछ भी शब्याकृत नहीं है। श्रर्थात् वस्तुओं का स्वभाव या तो श्रव्या है या बुरा, क्योंकि वह शब्दी भी न हों श्रीर बुरी भी न हों ऐसा नहीं हो सकता।
- (६) मन का मूच स्वभाव पवित्र होता है, वह उपक्लेश कौर सागन्तुकरजस सै कलंकित होकर विकृत हो जाता है।

(महासंधिकों की यह विचारवारा योगाचार के आदर्शवादी दर्शन की

पूर्वपीठिका थी जिसमें कि आलय-विज्ञान विद्युद्ध चेतना का भाव माना जाता है और जो भौतिक वस्तुओं द्वारा विकृत होकर अपवित्र बनता है।)

(७) मृत्यु के बाद और पुनर्जन्म से पूर्व जीव का कोई मस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से महासंघिक बन्य पंथों से बहुत मिन्न थे, सैद्धान्तिक मामलों में और बनुशासन के नियमों में भी। इस विचारधारा के मानने वाले पीत बीवर पहनते थे, जिसका निचला दिस्सा बांई घोर मजबूत लिंचा रहता था।

#### बहुश्रतीय

श्वमरावती श्रीर नागार्जुनकोंडा के शिलालेखों में बहुश्रुतीय मत का उल्लेख है। वह महासंविक की ही एक बाद की धारा थी। उसका श्वारम्भ एक ऐसे श्राचार्य द्वारा हुश्रा जो बौद-धर्म के सूत्रों में बहुश्रुत था।

इत बहुश्रुतियों के मूज सिद्धान्त यों थे : वे मानते थे कि बुद्ध के उपदेश स्वित्यता, दुःख, धून्य, अनात्मन् और निर्वाण से सम्बद्ध हैं। वे लोकोत्तर हैं, चूं कि उनसे मुक्ति मिलती है। उसके अन्य उपदेश लौकिक हैं। इस मामखें में बहुश्रुतीय बाद में आने वाले महायान आचार्यों के पूर्व उद्घोषकर्ता थे। उनके अनुसार निर्वाणिक कोई विशेष साधन नहीं था। इसके अतिरिक्त संघ मौतिक नियमों को मानवे थाला नहीं था। महादेव के पाँच प्रमेयों को वे अपना ही मत्त मानते थे। कुद्ध सैद्धान्तिक मामलों में शैल शाखाओं में और इनमें बहुत कुद्ध साम्य था, और अन्य मामलों में वे सर्वास्तवादियों के निकटतम थे।

परमार्थ के अनुसार, इस उपशास्ता ने बौद्ध-धर्म की दो प्रमुख विचारधाराओं-आवकयान और महायान को मिजाने का यस्त्र किया। हिस्बर्मन का सस्यसिद्धिशास्त्र इस मत का प्रथम सूत्र-प्रथ है।

बहुश्रुतियों को ''कहर श्रीर महायान मत के बीच का पुल'' माना जाता है, वयां कि उन्होंने दोनों के उपदेशों को मिलाने का यस्न किया। हरिवर्मन श्रारम-नैरारम्य श्रीर धर्म-नैरारम्य में विश्वास करते थे। कहर विचारधाराश्रों के अनुयायियों की माँति वह विश्व की श्रनेक-रूपता में विश्वास करते थे, उनके श्रनुसार उसमें ८४ तस्व थे। महायानवादियों की माँति, उनका विश्वास था कि दो प्रकार के सस्य हैं—संवृत्ति श्रीर परमार्थ। उनका यह भी विश्वास था कि रूद सस्य के दृष्टिकीया से श्रारमा श्रथवा विश्व का ८४ तस्वों में विभाजन तो श्रस्तित्व में था, परन्तु परम सस्य के दृष्टिकीया से सर्वश्रुत्य भी था। वे बुद्धकाय श्रीर धर्मकाय के सिद्धान्तों में विश्वास करते थे। इसका स्पष्टीकरण वे यों देते थे कि शीज, समाधि, प्रजा, विमुक्ति, विमुक्ति-शान-दर्शन श्रादि से यह धर्मकाय वने हैं। यद्यपि बुद्ध के परम

मानवोपिर स्वभाव में उनका विश्वास नहीं या, फिर भी बुद्ध की विशेष शक्तियों में अनका विश्वास था, जैसे दश बज्जानि और चार वैशारण आदि। इन्हे स्थविरवादी भी मानते थे। उनका विश्वास था कि वर्तमान ही वास्तविक था, जबकि भूत और भविष्यत् का कोई अस्तित्व नहीं था!

### चैत्यक

चैत्यवाद शाला महादेव नामक उपदेशक से शुरू हुई, बुद्ध-पिश्निर्धाण के बाद दूसरी शती के अन्त में। इस महादेव को महासंधिकों के आरम्भकत्तां महादेव से मिस्न मानना चाहिए। वह एक विद्वान और अध्यवसायी साधु था, जिसे महासंधिक संब में दीचा मिली थी। यह महासंधिकों के पाँच सिद्धान्त मानता था और उसने एक नया संघ चलाया। चूँकि वह एक ऐसे पर्वत पर रहता था, जिस पर एक चैत्व था, इसलिये उसके अनुयायी चैत्यक कहलाये। साथ ही, यह नाम अमरावती और नागार्जु नकोंडा के शिलालेखों में भी उदिलालित है। चैत्यवाद शैल मतों का मूल था।

सामान्यतः कहा जाय तो चैत्यक मूल महासंधिकों के आधारभूत सिद्धान्तों को मानते थे, किन्तु कुछ गौण बातों में उनसे भिन्न मत रखते थे। चैत्यक मत के कुछ विशेष सिद्धान्त थे थे:

- (१) चौरवों के निर्माण, अलंकरण और पूजा से बड़ा पुराय मिलता है; चैत्यों की प्रदक्षिणा भी पुरायदायिनी होती है।
  - (२) चैत्यों को फूल, मालाएँ, सुगंध भादि चढ़ाना बहुत पुण्यप्रद होता है।
- (३) उपहार चढ़ाने से धार्मिक पुरुष मिल सकता है। ऐसे पुरुष अपने मिन्नों और परिवार-जनों को हम उनके सुखों के लिए दे सकते हैं—यह विचार आदिम बौद्ध-धर्म के लिए श्रज्ञात था, परन्तु महायानवाद में प्रचलित था। इन मान्यवाओं ने बौद्ध-धर्म को जन-साधारण में लोकप्रिय बनाया।
- (४) बुद्ध आसिक, ईर्प्या, द्वेष तथा आंति से मुक्त हैं। वे जित-राग-दोस-मोह हैं और धातुवर-परिगहित हैं। वे अर्हतों से बढ़ कर हैं, पूँकि उनके पास इस बल हैं।
- (१) सम्यक्-दृष्टि वाला व्यक्ति द्वेषमुक्त नहीं हो सकता, और इस कारण से वह हत्या के पाप के खतरे से मुक्त नहीं होता।
  - (६) निर्वाश एक "श्रमत धानु" श्रवस्था है।

इससे यह स्पष्ट होगा कि महासंधिक और उसकी उपशासाओं के सिद्धान्तों में वे बीज हैं, जिनसे बाद का महायान विकसित हुआ। बुद् और बोधिसस्य को देवता-क्य देने वाला यह प्रथम मतवाद था, जिसका अन्त में यह परियाम हुआ कि महायान में बुद्ध और बोधिसस्य का संपूर्णतथा देवी क्य बन गया। इसी कारण से यह धर्म जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुआ। उनके संभोगकाथ के सिद्धान्त से त्रिकाय सिद्धान्त बना, जो कि महायान के एक प्रमुख खच्यों में से है। चैत्यों की पूजा और भेंट चढ़ाने का जो रिवाज महासधिक पंथों ने खला दिया, उससे बौद्ध-धर्म का यह जनप्रिय क्य विकसित हुआ। महासंधिक महायान आन्दोलन के पूर्व-घोषक माने जा सकते हैं। उन्हीं के द्वारा बौद्ध-धर्म अधिक से अधिक जनता को आकर्षित कर सका, अन्यथा वह ऐसा न कर पाता

कथा-तथ्य पर लिखे भाष्य में कत श्रीर पंथा का उस्लेख है : राजगिरिक. सिद्धाथक, पुरुवसेलिय, चपरसेलिय, वाजिरिय, उत्तरापथ, वेतुल्य और हेतुवादिन। पहले चार श्रम्थक नाम से पहचाने जाते हैं । वाजिरिय के विषय में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है । उत्तरापथ उत्तर में बौर उत्तर-पश्चिमी देशों मे था, वह ब्रक्तग़ानिस्ताव में भी था। उन्हें "तथता" सिद्धान्त का श्रेय दिया जाता है, जो कि महायानियों की विशेषता थी। इस मत का विश्वास था कि बुद्ध की विष्ठा भी सुगंधित थी। उनका विश्वास था कि मार्ग एक ही था, श्रीर कट्टर पंथों में जैसे माना जाता था, वैसे चार मार्ग नहीं थे. श्रीर जनसाधारण भी श्रहत बन सकते थे। वेतल्यक श्रथका महाशुन्यतावादियों का विश्वास था कि बुद्ध या संघ का कोई वास्तविक श्रस्तित्व नहीं था, परन्तु वे दोनों केवल श्ररूप करूपनाएँ थीं । ऐसा कहते हैं कि उन्हें यह भी मत मान्य था कि केवल सहानुमृति या कहता। से प्रेरित शरीर सम्भोग उचित है। भिच या भिच्नणी, यति या साधनियाँ भी ऐसा काम-सम्बन्ध रख सकती हैं। यह मत शायद तंत्रवाद का प्रभाव रहा हो। जैसे कि पहले ही कहा गया है, कुछ स्रोग हेतुवादियों को सर्वास्तिवादियों से मिलते-जुलते मानते हैं, जन कि कथावरथु भाष्य के अनुसार वे एक स्वतन्त्र शाला हैं। यह मत भी उनका माना जाता है कि दुनियादार या सांसारिक मनुष्यों को परम-दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, श्रीर एक व्यक्ति दसरं की सख दे सकता है।

ईसा की दूमरी श्रीर वीसरी शती के उन्कीर्यं जेलों से पता चलता है कि निम्न निकाय श्वरय रहे होंगे : सर्वास्त्रियादिन, महासंविक, चैत्यक, साम्मितीय, धर्मोत्तरीय, मह्यानीय, महीशासक, पूर्वशैलीय, श्रपरशैलीय, बहुश्रुतीय श्रीर कारयपीय । ईसा की ७वीं शती में युश्रान-च्वांग श्रीर इ-ित्संग के प्रवास ब्रुत्तान्तों से पता चलता है कि उस समय कई मठ श्रीर विहार थे, श्रीर कई बौद्ध सम्प्रदायों के सानने वाले उनमें रहते ये । इ-ित्संग के वर्णन के श्रनुसार कुद्ध विरोध सम्प्रदायों के स्वष्ट बक्कोल हैं : एक तो आवकयान या कहर मत के मानने वाले और दूसरे सुधरे हुद मतों को मानने वाले जोग भी थे। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि, सामान्यतः बौद्ध संघ दो प्रमुख गुटों में विभाजित था: पुराना कहर पंथी आवकयान और बाद का सुधरा हुआ महायान।

#### माध्य मिक

महायान बौद-धर्म दो विचारधाराओं में विभाजित है: माध्यमिक ग्रौर योगाचार ।

माध्यमिक मध्यमा-प्रतिपत पर जोर देते थे। वारायासी के प्रथम धर्मीपदेश में बुद ने मध्यम-मार्ग का उपदेश दिया। वह न तो बारम पीइन का मार्ग था धीर म इंद्रिय-सुल-विलास का। फिर भी, माध्यमिक पंथ के मानने वालों का मध्यम मार्ग वही नहीं था। यहाँ पर मध्यम मार्ग का धर्य हैं बस्तित्व धीर धनस्तित्व, विशंतनता धीर अविशंतनता, धारम धीर कानारम बादि के विषय में दोनों ही मतों को न मानना। संखेप में, उसके धनुसार संबार न तो बास्तविक है, न ब्रवास्तिक है, वरन् केवल एक सापेचता मात्र है। फिर भी, यह मानना चाहिए कि वारायासी में जिस मध्यम मार्ग का प्रवार किया सथा उसका एक नैतिक धर्म था। साध्यमिकों के विचार अध्यारम-शास्त्र-विषयक धर्मक हैं।

माध्यमिक मत बाबार्य नागार्जुन बायवा बार्ब नागार्जुन ने शुरू किया। इनका समय ईसा की दूसरी शती था। उनके बाद कई माध्यमिक विचारकों की एक जनमनाता नकत्रमातिका आती है, उदाहरखार्थ आर्थहेव (ईसा की तीसरी शतो), बुद्धपाबित (ईसा की पाँचवीं शतो), मावविवेक (ईसा की पाँचवी शती), चंद्रकीर्ति (ईसा की बुढी शबी), भीर शांतिदेव (ईसा की साववीं शती)। नागाजु न ने कई प्रंय जिले। इनमें माध्यमिक-कारिका उनका सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाला है। इसमें माध्यमिक मतवाद का दर्शन व्यवस्थित रूप से सचिहित है। इसमें यह कहा गया है कि शून्यता ही परम है। संसार और निर्वाश या शून्यता में कोई अन्तर नहीं है। शून्यता या परम सत्ता उपनिषदों के निर्धु स बद के समान है। प्रधारं न में मंगनाचरण में नागार्जन अपने दर्शन के मूल तत्वों को संवेप में देते हैं। बन्होंने भाठ नकारी द्वारा भवीत्यसमुत्पाद समकाशा है। इसमें न तो भारम्भ है, न भन्त है; न चिरता है न संविरता; न एकता है न अनेकता; न सन्दर साना है, न बाहर जाना । सारतः केवस धनारम्भ मात्र है, जो शुन्वता का पर्यायवाची है। धन्यत्र भी वह जिलते हैं कि प्रतित्यसमुखाद ही शुन्यता है। शुन्यता आरम्भ का उत्तेल करते हुए भी मुख्यनः वह मध्यम-मार्ग है जो कि बस्तित्व और अनस्तित्व के दो परस्पर विरोधी कोरों से दूर है। गूल्यता वस्तुकों का सापेष अस्तित्व है, या युक्त प्रकार की सापेषता है।

मो॰ राधाकृष्यान के शब्दों में "शून्यता का अर्थ माध्यमिकों के अनुसार सम्पूर्य और परम अस्तित्वहीनता नहीं है, परन्तु सापेच सत्ता है।" माध्यमिकों के तत्व ज्ञान में शून्यता को प्रधानता है, अतः उसे शून्यवाद कहते हैं। माध्यमिक-कारिका में आगे चल कर दो प्रकार के सत्यों का उल्लेख है: संवृत्ति और परमार्थ। संवृति का अर्थ वह अज्ञान अथवा आंति है जो वस्तु-जगत को घेरे हुए है और मिध्याभास पैदा करती है। परमार्थ का अर्थ है कि सांसारिक वस्तुएँ एक आंति या अतिध्विन की भाँति अनस्तित्व-भरी हैं। परमार्थ-सत्य, संवृति-सत्य को पाये बिना प्राप्त नहीं हो सकता। संवृति सत्य साधन है तो परमार्थ-सत्य साध्य। इस प्रकार से, सापेच हिंदकों से प्रतीरयसमुत्पाद सांसारिक घटनाओं का अर्थ दे सकता है, परन्तु परमार्थ की हिंद से सब समय में अनारम्भ ही निर्वाख या शून्यता है।

ईसा की श्वीं राती के आरम्भ में माध्यमिक मत की दो शाखाएँ हुई: प्रासंगिक और स्वातन्त्र। प्रासंगिक मत अपनी पुष्टि में तर्क के उस अस्त्र का सहारा जेता है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु की नकार और विसंगति मे परिणति होती है, स्वातन्त्र मत भिन्न तर्क का आश्रय जेता है। प्रथम मत बुद्धपालित द्वारा श्रीर दूसरा भावविवेक द्वारा स्थापित किया गया।

माध्यमिक ग्रंथों के अध्ययन से पता बताता है कि माध्यमिक मत का मूलाधार इन्हास्मक तर्क-पद्धति है।

यह भी यहाँ उक्लेख करना चाहिए कि चीन के ति-ईन-ताई और सान-लुन पंथ शून्यता के सिद्धान्त को मानते थे, और इस प्रकार से भारतीय माध्यमिक पद्धति की एक परंपरित सरित मात्र थे। जापान के सान्-रोन् पंथ भी इसी पद्धति को मानते थे।

### योगाचार

महायान की दूसरी महत्त्वपूर्ण शाला है योगाचार । इसकी स्थापना मैंत्रेय अथवा मैंत्रेयनाय (ईसा की तीसरी शती) ने की थी । श्रसंग (ईसा की चौथी शती), वसुबंधु (ईसा की चौथी शती), दिखरमति (ईसा की पाँचवी शती), दिखनाग (ईसा की पाँचवी शती), धर्मपाल (ईसा की सातवीं शती), धर्मकीति (ईसा की सातवीं शती), धर्मकीति (ईसा की श्राठवीं शती) श्रोर कमलशील (ईसा की श्राठवीं शती) इस मतवाद के बदे प्रसिद्ध शाचार्य थे । उन्होंने मूल संस्थापक के कार्य को अपने लेखन से श्रागे बढ़ाया श्रीर इस मत को जैंचे स्तर पर चढ़ाया । श्रसंग ग्रीर उसके बंधु वसुबंधु के जमाने में यह मत अपनी शक्ति की पराकाष्ट्रा पर पहुँचा । श्रसंग ने इसको योगाचार नाम दिया और वसुबंधु ने विज्ञानवाद शब्द का प्रयोग किया ।

योगाचार का यह नाम इसलिए पड़ा कि उसमें बोधि की प्राप्ति के लिए योग को सबसे प्रभावशाली पद्धति माना गया । बोधिसस्वपन की 'दश भूमियाँ' पार करके ही बोधि प्राप्त की जा सकती थी। इसी को विज्ञानवाद भी कहा जाता है। इसका कारण यह तथ्य है कि वह विज्ञिसिमात्र को अंतिम सत्य मानता है। संज्ञेप में, वह झात्मनिष्ठ भादरावाद सिखावा है, या यह सिखाता है कि श्रवेखा विचार ही सत्य है। योगाचार दर्शन के न्यावहारिक पण को, और विज्ञानवाद उसके वैचारिक पण को इयक करता है। "लंकावतार-सूत्र" इस मत की प्रधान रचना है, जिसके अनुसार केवल चित्त मात्र वास्तविक है, बाह्य वस्तुएँ नहीं । वे स्वप्नों की भौति श्रवास्तविक है, स्राजक और ''श्राकारापुष्प'' की भाँति हैं। चित्त मात्र, भालयविज्ञान से इस मामले में भिन्न है। आलयविज्ञान स्व-तथा-पर, आत्म-तथा-वस्तु के द्वांद्व के भीतर जो चेतना ग्यास है उसका आधार है। आजयविज्ञान तथागत का गर्भ है। वसबंध की 'विज्ञिष्तिमात्रसिद्धि' इस मत का मुलाधार ग्रंथ है। उसके अनुसार बाह्य बस्तु-जगत की वास्तविकता में विश्वास व्यर्थ है। उसके अनुसार चित्त अथवा विज्ञान (विज्ञान-मात्र) की ही श्रकेली वास्तविकता है। श्रालयविज्ञान में बस्तु-जगत के बीज हैं--श्राहम-निष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों ही प्रकार के । बहते पानी के समान भालयविज्ञान एक निरंतर परिवर्त नशील संज्ञा प्रवाह है। बुद्धस्य की प्राप्ति के साथ, उसका प्रवाह एकदम रुक जाता है। वसबंध के प्रन्थों के भाष्यकार स्थिरमधि के अनुसार जालय में सब धर्मों के बीज हैं, जिनमें विकृति के भी बीज शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, सब धर्म प्राज्यविज्ञान में संभाव्य रूपों में रहते हैं। योगाचारी प्रागे जिखते हैं कि किसी विशेषज्ञ को प्रदेशन-नैरास्म्य और धर्म-नैरास्म्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पुदगुल-नैरात्म्य क्लेशावरण श्रीर धर्म-नैरात्म्य ज्ञेयावरण के हटाने से प्राप्त क्षेत्रा है। यह दोनों नैरारम्य निर्वाण के लिए आवश्यक हैं।

योगाचार ज्ञान की तीन अवस्थाएँ मानता है: परिकल्पित, परतंत्र और परिनिष्पन्न । परिकल्पित किसी काल्पनिक विचार का, अपने कारण और स्थितियों द्वारा निर्मित किसी बस्तु पर, आरोपण मात्र है। वह केवल कल्पना में रहता है, और वास्तविकता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । परतंत्र अपने कारण और स्थितियों द्वारा निर्मित वस्तु का ज्ञान है। यह सापेच ज्ञान है और इससे जीवन के ब्यावहारिक प्रयोजनों का समाधान होता है। परिनिष्पन्न तथता आ परम सत्य है। परिकल्पित और परसंत्र संवृति-सत्य से मिलते हैं, और परिनिष्पन्न माध्यमिक मत के परमार्थ सत्य से । इस प्रकार से माध्यमिकों के दो के स्थान पर योगाचार में ज्ञान के सीन प्रकार हैं।

योगाचार माध्यमिक से इस प्रकार से भिष्ठ है कि वह वास्तविकता में गुया है, ऐसा मानता है। पहसे मत में वास्तविकता विज्ञानमात्र है, दूसरे में वह शून्यता है।

# उत्तर के देश

## तिब्बत और नेपाल

विव्यव और नेपाल में श्रीद-धर्म का स्योरा पहले एक अध्याय में आ शुका है, जहाँ कि बौद-धर्म के अन्य देशों में विस्तार का वर्णन है, और उसकी पुनरावृत्ति यहाँ अनावश्यक है।

#### चीन

यह कहा जाता है कि ईसापूर्व २१० में भारताय लोग चीन की राजधानी शेन्सी में अपना धर्म प्रचारित करने के लिए छाये। ईसापूर्व १२२ में, एक सुवर्ण प्रतिमा सम्राट के पास लाई गई और चीनी वृत्ताम्तों के अनुसार वह चीन में पूजा के सिप् लाई गई प्रथम बौद्ध प्रतिमा थी।

बौद-धर्मसूत्रों को एकत्रित करने के लिए धौर चीन में भिच्चधों को चुलाने के लिए। ६१ या ६२ ईस्त्री में सम्राट मिंग ति ने एक दूत-मंडल भारत में भेजा, मध्य-भारत का एक निवासी काश्यप मातंग उसके साथ चीन गया, धौर उसने एक मक्ष्यपूर्ण होटे सूत्र का धानुवाद किया। इसका नाम था ४२ अनुव्हेद। चानी चुलान्त के अनुसार वह को याक में मरा।

चौथी शवी के आरम्भ में, चीनी लोगों ने बौद मठों के रीत-रिवाओं की अपनाना शुरू किया था। बदाहरवार्थ, १३४ ईस्वी में चा क साम्राज्य के एक राज-कुमार ने, पूर्वी त्स' ईन वंश के राज्य में. अपने नौकरों को बौद पद्धि की अपनाने दिया था। इस काल में, उत्तरी चीन में कई प्रकार के मठ स्थापित किये गये, चौर जनता के ११० वें भाग ने बौद्ध-धर्म प्रकृषा किया, ऐसा कहा जाता है।

ईसा की चौथी धौर सातवीं शताबदी के बीच में क्रमशः फाहियान चौर युम्रान-च्वांग जैसे विद्वान भारत में चाये भौर चीन को लौट गये। ये भ्रपने साथ कई बौद्ध-मंथ भी हो गये। उनको पूजा उच्चवरीय चौर निस्नवर्शीय दोनो प्रकार के लोगो द्वारा की गई। चीनी सम्राटों की प्रार्थना पर कुछ भारतीय विद्वान भी चीन गये। इनमें छुमारजीव, बोधि-धर्म चौर परमार्थ का उच्चेस्न किया जा सकता है। फाहियान चौर युम्रान-च्वांग के साथ-साथ, वे कई प्रकार के चीनी बौद्ध पंथा के संस्थापक बने।

जब बौद्ध-धर्म पहली बार चीन पहुँचा तो वहाँ किसी प्रकार का विशिष्ट मत-बाद नहीं चला, परन्तु धीरे धीरे चीनी बीद विभिन्न प्रकार के बीद मलों से भीर उनसं संबद्ध विभिन्न प्रथाओं सं परिचित होने लगे । चीन में बौद्ध-धर्म जैसे-जैसे फैला. उसकी उपशालाएँ भी देशभर में उत्तर से दिल्या तक फैलीं । कहर-पंथी बौद्ध-धर्म धीरे-धीर उटार और सर्व-मत-मिश्रित हो गया और उसे अपने विशेष गुण प्राप्त होने लगे ।

चान (ध्यान) शास्त्रा

बांधि-धर्म ने श्रदनी स्वयं की पद्धति निर्मित की, जिसके श्रनुसार सापेष भीर परम की श्रमंद-चंतना सं ही मनुष्य बुद्धत्व प्राप्त कर सकता था।

बोधि-धर्म चीन में ४७० ई० में भाषा और उन गुद्ध मतवातों का संस्थापक बना, जो कि पाँच प्रमुख शासाओं में बाँटे गये। ये गुहा शाखाएँ दान (संस्कृत प्यान, जापानी ज़ेन ) या श्राधुनिक उच्चारण में चान कहलाई । बोधि-धर्म तीसरा राजपुत्र था जो या तो दक्किए भारत से या फारस से वहाँ आया था। यह भी कहा जाता है कि उसने शास्त्रो-लिन्-स्स मट की दीवार के पास नौ वर्ष तक ध्यान स्रोर मनन किया । बोधि-धर्म के अनुयायी सर्वेत्र सिक्क्य थे, और देशज धर्मी पर उन्होंने पूरी विजय पाई । इसका परिशाम यह हन्ना कि आधुनिक जापान में इन गुह्यमली के उपदेश बहुत मुख्यवान माने जाते हैं।

यह स्वाभाविक है कि बोधि-धर्म यद्यपि इन गुद्ध मतों का संस्थापक था, फिर मा उसने अपने मत नागाजु न के दर्शन पर आधारित किये। नागार्ज न महायान बीह-धर्म का सबसे महत्त्वपूर्ण श्राचार्य था। नागार्जु न ने साध्यमिक दर्शन श्रूरू किया। उसके श्रनुसार सब चीज़े शुम्यता में परिवात होती हैं। इस प्रकार से उसने मध्यमाप्रतिपद स्थापित किया । उसके दर्शन ने काऊ-ह्वई-वेन पर प्रभाव डाला । उसने ता-चि-तु-लुन नामक शास्त्र का अध्ययन किया था और 'चंग-क्वान्' श्रथवा मध्य मार्ग पर केन्द्रित होने के विचार की श्रपनाया था। बाऊ हुँ है वेन की करपना श्रीर श्राधार पर, तु-द्वे ई-यग श्रीर लिख-हिड्-सि ने नान-छी श्रीर स्मिक्-युएन शाखाएँ स्थापित कीं।

इन मतवादों के अनुसार, श्रंतर्मुख होकर देखना और वाहर न देखना ही ऐसा रास्ता है जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। यह मनुष्य के मन के लिए वैसा ही है जैसा बद्धत्व प्राप्त करना । इस पद्धति में, 'अंतरानुभव' या 'प्रत्यक्षानुभव' पर बल है । उसकी विशेषका यह है कि उसके पास कोई शब्द नहीं है जिससे कि वह अपने आपको व्यक्त कर सके । उसके पास कोई साधन नहीं है जिससे वह अपने आपको तर्क दे सके, श्रवने सत्य का कोई ऐसा न्यापक प्रमाण नहीं है जिसे कि तर्क द्वारा प्रष्ट किया जा सके। यदि वह अपने आपको ध्यक्त भी करता है तो संकेतों और प्रतीकों के रूप में दी। समय के साथ-साथ यह विचार-पद्धति एक प्रत्यक्षानुभव का दशैन बन गई, यहाँ तक कि वह आज भी अपनी विशिष्टता रखे हुए है।

चान (ध्यान) बौद्ध-मत कं अलावा, बौद्ध-धर्म की अन्य उपशालाओं को सार रूप में देना उचित दोगा। केवल तईन-ताई पंथ छोड़ कर शेष सब अब मिट चुके हैं और वे अब शक्किय वहीं हैं।

## तिएन-ताई मत

चीन में आज एकमात्र जीवित बौद्ध मस यही है। इसकी स्थापना चि-काई ने की थी। तिएन-साई पर्वत को साची रख कर यह तिएन ताई-स्तुग कहलाता है। वहाँ चि-काई ४६७ ईस्वी में ६७ वर्ष की आयु में भरा उस समय सोयुई वश का राज था। यह कवा जाता है कि अपने आरम्भिक जीवन में बोधि-धर्म द्वारा स्थापिन शास्त्र। के उपदेशों को चि-काई ने अनुसरस्य किया। इसके बाद वह इस पद्धति से जब गया, और उसने बौद्ध-धर्म की एक नई शाला चलाई, जिसके मूख सुन्न हैं मिन्नाओ-फा-जिएन-ह्या-चिन (सद्धर्म पुंदरीका सूत्र सं० १३६), त-चि-तु-लुन (महाप्रज्ञापारमिता-सूत्र शास्त्र सं० ११६१), नेइ-फन-चिन (महाप्रज्ञापारमिता-सूत्र सं० १)।

चि-काई ने ज्ञान को नीन पद्धतियाँ स्थापित कीं, जिन्हें चि-क्वान प्रश्वा 'सम्पूर्य ज्ञान' कहा जाता है। इस पद्धति में तीन ज्ञानी श्रवस्थाएँ हैं : रिक्त (हुक्), श्रनुमानित (किया) तथा मध्य (चुक्)। यह तोन प्रमाण-पद्धतियाँ महेरवर की तीन श्राँखों के समान हैं। श्रूच्य या रिक्त पद्धति ऐन्द्रिक ज्ञान के अम को नष्ट करती है श्रीर परम प्रज्ञा को स्थापित करती है : 'श्रनुमानित' श्रवस्था विश्व की विकृति को दूर करती है श्रीर सब बुराइयां से मुक्ति स्थापित कराती है। श्रन्त में 'मध्य' मार्ग श्रविद्याजन्य श्रीति की दूर करता है श्रीर प्रकाशित मन को प्रतिष्ठित करता है। इस प्रकार के त्रिविध श्रन्वेपण की पद्धति नागार्जुन दश्चिण-पूर्वी भारत में दूसरी शती में रहा होगा।

चीन के इन बोद्ध मत का मूल भारतीय बौद्ध-धर्म रहा होगा, परन्तु चीनी शाखाद्यों द्वारा बौद्ध-प्रन्थों के श्रनवरत श्रध्ययन से, एक नए प्रकार के धार्मिक श्रनुभयों का निर्माण हुआ जो कि भारत की श्रपेषा चीन की ऐतिहासिक पार्यभूमि से श्रिषिक निमित्त थे । यद्यपि यह विकास भारतीय महायान बौद्ध-धर्म के प्रारम्भ से सम्भव हुआ, फिर भी उसके सिद्धान्तों का आर्थ विचित्र चीनी पद्धति से

दिया गया, जिससे कि चीनी परम्परा की ही आदर मिला। चीनियों ने, भारतीय मूल पाठों का, अपने ढंग से, अपने पूर्वजों से प्राप्त प्राचीन रीतियों से मिलते-जुजते हुए, अर्थ लगाया।

#### जापान

जापान में तरह बौद्ध पंथ हैं। वे हैं केगौन (श्रवसंसक), रि-स्पु (विनय), होस्सो (धर्म लख्य), तंन्दाई, शिगोन (सांत्रिक), जोदो, जोदोशिन, युजनेनवुस्सु, जि, रिन्ज़ाई, सोतो, श्रोबाकु, निचिरेन श्रादि। इनके श्रवादा सीन श्रन्य पंथ थे, जिनके नाम थे सान रोन (माध्यमिकों के तीन शास्त्र), कुश (श्रान्थम्म-कोश निकाय), श्रोर जोजित्सु (सत्यसिद्धि शास्त्र निकाय), परन्तु वे श्रव प्रावः सुप्त हैं श्रीर उम पर स्वतन्त्र प्रभाव बहुत कम है।

यह ध्यान रखने की बात है कि जापान में अधिकतर बौद्ध-पंथ चीन से शुरू हुए। केगीन, रिक्सु चौर होस्सो का चीना मूल रूप ज्यों का स्पों है, जब कि अन्य स्थानिक निर्मितियाँ हैं और पूर्णतः नए सिरे से बनाए गए हैं। बाद के पंथों के कुछ विशेष लक्षण आगे दिए गए हैं।

# तेन्दाई पंथ

तैन्दाई पंथ = 08 ईस्वी में जापान में साई चो द्वारा स्थापित किया गया । वह देन्स्यो-देशी के नाम से अधिक शिसद्ध है । वह इस पंथ में बहुत छुटपन में प्रविष्ट हुआ और चीन में उच्च अध्ययन के जिए गया । वहाँ प्रसिद्ध त-एन-ताई शास्ता के आचार्यों से धर्म में उसने शिचा पाई । जापान जीटने पर हिएई पर्वत पर एन्याकुज़ी मन्दिर पर उसने नए सिद्धान्त की स्थापना की । यह मन्दिर जापान में बौद्ध-अध्ययन और धर्माचार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बना । यह भी उच्छेत्सनीय है कि अन्य सन्प्रदायों के संस्थापक और विद्वान मन्दिर से विद्यार्थियों के नाते सम्बद्ध थे । यद्यपि यह चीनी त-एन-ताई की शासा थी, फिर भी तेन्दाई पंथ ने अन्य सिद्धान्तों के, यथा तांत्रिक बौद्ध-धर्म और ध्यान और विनय शासाओं के सिद्धान्तों की अपने में मिलाया ।

चीनी त-एन-ताई से वह बाद्याचारों में भिन्न था। यद्यपि दोनों का मूलाधार महायान सूत्र वाला सद्धमंपुंडरीक था, जिसका एकयान सिदान्त पर ज़ार था। साई-चोने क्वानजिन (मनका प्रयक्ष श्रानुभव) नामक व्यावहारिक पद्धित भी शुरू की।

#### शिगोन पंथ

जापान में इस पंथ का संस्थापक कुकई (जिसे कोबो देशी कहा जाता है) था, जो साई-चो से बय में छोटा और उसका समकाखीन चिन्तक था। वह विरक्त, प्रवासी, सुन्दर विपिकार और शिक्पी था। कुकई बहुगुणी विद्वान था। साई-चो के उदाहरण से प्रेरित होकर, ८०४ ईस्वी में वह चीन में गया और चीनी पुजारी होडई-कोउओ के शिष्य के नाते उसने गुद्ध शिंगोन पंथ का अध्ययन किया। जापान जीटने पर इसने शिंगोन पंथ का सुप्रसिद्ध मठ कोबा-सान के पर्वत पर स्थापित किया।

शिंगोन पंथ के सिद्धाम्स महाविरोधन-सृत्र तथा अन्य तांत्रिक सूत्रों पर अध्यारित हैं। यह पंथ मुरुपतः जादूभरी और रहस्यमयी विधियों में से एक हैं। यं तिब्बत के तांत्रिक बौद-मत के समान है। शिगोन संस्कृत मंत्र से बना शब्द है। इस पंथ के सिद्धान्त के अनुसार मंत्र अथवा धारणी के उद्धारण सात्र से अकाश प्राप्त किया जा सकता है।

शिगोन पंथ श्वन जापान में एकमात्र ऐसा पंथ बचा है जिसने तांत्रिक श्वादशों की सुरचित रखा है। फिर भी, सुन्यवस्थित विकास होने सं उसमें वे बुराइयाँ नहीं बुस पाई जो भारत श्रीर तिब्बत के बीद तांत्रिकों में श्रा गई थीं।

इसमें जोदो, जोदो-शिन, युजुनेनबुरसु और जि पंथ श्राते हैं। इन पंथों का मुक्य सिद्धान्त यह है कि निर्वाण श्रीमताभ की एकमात्र उद्धारक शक्ति में विश्वास करने से प्राप्त होता है। इस पंथ के मानने वाले श्रीमताभ का नाम सेते हैं, श्रीप्र श्राशा करते हैं कि उसके श्राशीवाद से स्वर्ग में पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं।

जोदो पंथ जापान में ११७१ में प्रेन्कू द्वारा स्थापित किया गया। वह एक प्रसिद्ध सन्त था और उसे होनेन कहते हैं। उसका सिद्धान्त मुख्यतः शान-ताओं (६१३-६८१ ईस्बी) के सिद्धान्तों पर आधारित था। शान-ताओं चीन के श्रीमताभ पंथ के बहुत प्रसिद्ध आचार्यों में से एक था। उसने मुखावती-व्यूह-सूत्रों (वहें श्री) छोट दोनों संस्करणों) और श्रीमतायुध्यान सूत्रों को धर्मसूत्रग्रंथ की भाँति चुना। श्रीमताभ बुद्ध में विश्वास के लाभ उसने सिखाए।

यह सिद्धान्त, सरता होने से, सामान्य जनता में लोकप्रिय बना। नेनवुरसु या श्रमिताभ बुद्ध के नाम का स्मरण इस धर्म के श्रनुयायियों में एक स्वाभाविक भाचार था, परन्तु उनका श्रधिक बल विश्वास पर था, प्रत्यश्व नामस्मरण पर नहीं। फिर भी नेनबुरसु गौण नहीं मानना चाहिए। यह भी माना जाता है कि जो श्रपने कार्य में ब्यस्त रहने से बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों की गहराई में जा नहीं पाते, ने भी ध्रमिताभ के स्वर्ग में, यदि उसमें पूरा विश्वास हो, तो जन्म लंगे। होनेन के उपदेशों ने जनसाधारण में बहुत लोकप्रियता पाई धौर जोदी पंथ जापान में बहुत ही प्रभावशाली बना।

जोहो-शिन पंथ के उपदेश शिनरन द्वारा स्थापित हुए । उन्होंने नोदी पंथ में बहुत से नये सुधार किये ! शिनरन के अनुसार, सभी नीवित स्यक्ति अमि-ताभ द्वारा दिए गये वचन से बचाये जायेंगे । इस प्रकार से बुद्ध के नाम का स्मरण चौर साधारण जीवन के अन्य बाद्याचार, एक कृतक हृद्ध की ही अभिन्यंजनाएँ हैं।

शिनरन ने धर्मस्थान के संगठन में कई महत्त्वपूर्ण सुधार किये, जिनका उद्देश्य था पुजारियों और जनसाधारण के बीच के अन्तर को कम करना । दोनों वर्गों में कोई अन्तर ने नहीं समक्षते थे । सभी मानवधाणी बुद्ध के शुद्ध प्रदेश में पुनर्जन्म से सकने के एकते हकदार हैं : ''न तो कोई गुरु थे न शिष्य । सब बुद्ध के आगे वन्यु और मिश्र जैसे थे।'' शिनरन तथा इस पंथ के और लोग जन-साधारण में सामान्य जीवन बिताते थे, और अपने आपको उपदेशक नहीं मानते थे, किन्तु अमिताभ के रास्ते के अनुवायो ही अपने आपको समक्षते थे।

शिनरन के डदार दृष्टिकोश के कारण, शिन पंथ जरूदी से जनता में लोक-प्रिय हो गया, विशेषतः किसानों में और अमिकों में। उससे जो धार्मिक स्वतंत्रता उसके अनुयायी मीखे, उससे राजनैतिक और सामाजिक स्वतंत्रता की जोज उन्होंने शुरू की, और इसका परिणाम यह हुआ कि इंसा की १६वीं शती में अपने सामंती स्वामियों के विकद्ध किसानों ने कई विद्रोह किये।

उन्नेनवुत्सु सम्प्रदाय र्योनिन (१०७२ — ११३२ ईस्वी) द्वारा स्थापित हुआ। श्रीर जि साम्प्रदाय इत्पेन (१२३१-१२८६ ईस्वी) द्वारा । इन सम्प्रदायों का जापान में कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं था । र्योनिन का सिद्धान्त केगोन दर्शन से प्रभावित था. इत्पेन का जैन बौब-धर्म द्वारा ।

## जेन बौद्ध-धर्म

ज़ेन शब्द ज़ेन (चीनी: चान) से बना है, जो कि संस्कृत ध्यान का जिप्यंतर मात्र है। इसका अर्थ हैं एकामचितन।

ज़ेन बौद-धमें की आपान में तीन शाखाएँ हैं : रिन्ज़ाई, सांतो धौर श्रोबाकु जापान में प्रथम दल जापानी भिष्कु ईसई (११४१—1२१४ ईस्वी) द्वारा स्थापित किया गया, द्वितीय दोंजेन (१२००—१२४३ ईस्वी) द्वारा धौर तीसरा खीनी भिष्ठ हंगेन द्वारा (लगभग १६४३ ईस्वी) में । ईसई धौर दोंजेन ने कई वर्ष खीन में अध्ययन करने में बिताये।

क्रेन बौद्ध-धर्म का सारांश निम्न सूत्र में है: "धपने मन के मीतर देखों भौर नुम्हें बुद्धस्व प्राप्त होगा।" इस सम्प्रदाय का बहुत बढ़ा ज़ोर मणन या ध्यान पर होता है, उसी के द्वारा जान-प्राप्ति सम्भव है। द्यब हम दोजेन का शिद्धान्त देखें, जो कि जेन बौद्ध-धर्म का सबसे प्रमुख धौर प्रतिनिधि रूपों में से एक है।

दोजेन ने एक भिक्ष के नाते निम्न प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जीवन भारम्भ किया: "यणि सभी जीवित व्यक्तियों में, उनके स्वभाव के भनुसार, बुद्ध था, फिर भी इतने सारे बुद्धों ने भ्रास्म-ज्ञान का रास्ता क्यों भ्रपनाया ?" जापान में किसी ने उसके प्रश्न का सन्ताष्णजनक उत्तर नहीं दिया, इसलिए वह जीन में उत्तर पाने के लिए गया। वहाँ उसने एक ज़ेन बीद्ध भिष्ठ के शिष्यत्व में ज्ञान प्राप्त किया। जापान लौट प्राने पर उसने निम्न सिद्धान्त प्रचारित किये: "सभी मानव प्राणी पहले से ही ज्ञान से आलोकित हैं। व स्वभाव से बुद्ध हैं। ध्यान का प्रयोग बुद्ध का भ्रपना कार्य है।"

बुद्ध के कार्य प्रविश्रांत रूप मे बराबर मानव-समाज के सुश्रार के लिए चलते रहते हैं, परन्तु मानवी प्राणियों को भी, जिस समाज में वे रहते हैं, उसकी भक्काई के लिए नियन्तर प्रयत्न करना चाहिए।

ज़ेन बौद्ध-धर्म योद्धाओं में बहुत जोकप्रिय हुआ, जिनके लिए मन का स्थायित्व बहुत आवश्यक था। शोगुनों द्वारा उसे प्रश्रय और प्रोस्साहन मिलने से ज़ेन बौद्ध-धर्म मारे देश में तेज़ी से फैंना। रिनज़ाई सम्प्रदाय का सोत्तों से अधिक शोगुन्ते सरकार ये सम्बन्ध था। स्रांतो स्थानिक भू-स्वामियों और किसानों में बहुत लोकप्रिय था। जहाँ तक कि अनुयायियों की संख्या का प्रश्न है, सोती सम्प्रदाय सम्प्रति शिन सम्प्रदाय के बाद में आता है।

ज़ेन बौद-धर्म ने जापानी संस्कृति के विकास में बहुत महत्त्वपूर्ण योगद्दान दिया है। जापान में वह उन दिनों की उद्यतम चीनों संस्कृति को लाया। क्लिज़कला काले और सफेद रंगों में होने लगी, नोह नाच, चाय का उत्सव कौर फुलों की रचना ये सब ज़ेन बौद-धर्म के प्रभाव से अधिक प्रचलित हुए। साथ झी यह नहीं मूख सकते कि जापानी बुशिदो (जापानी बीरता) के सिद्धान्तों के बनाने में ज़ेन बौद-धर्म का बड़ा क्षाथ था।

#### निचिरेन पंथ

इस पंथ का नाम उसके संस्थापक के नाम पर है। वह जापान के बदे देश-भक्त और संन थे। कोमिनाते में एक मछुए के घर में उनका १२२२ ईस्वी में जन्म हुआ। ११वें वर्ष में उन्हें एक मठ में दीक्षा प्राप्त हुई। कियोजुमी पर्वत पर यह मठ था। उन्तोंने बौड साहित्य की कई शाक्ताओं का आध्ययन किया और वे देश भर घूमे। बौड-धम के प्रधान सिद्धान्तों की खोज में कई वर्षों के आध्ययन और प्रधास के बाद, उन्होंने सद्धर्मपुंदरीक को सत्य का अन्तिम उद्घाटन घोषित किया। उन्होंने 'नेमु न्योहों रेक क्यो' (सद्धर्मपुंदरीक को प्रणाम) नामक सूत्र शुरू किया। कदाचित जोदो पंथ के नेरकुत्मु के प्रभाव दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उनके अनुसार शाक्यमुनि बुद्ध, परम बुद्ध हैं और सद्धर्मपुंदरीक सूत्र का नामस्मरण या उसके शीर्षक का पाठमात्र संबोधि की प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है।

उसने अपने मत अन्य पंथों के विरुद्ध इसने ज़ोरों से श्यक्त किये कि वह कई बार मुश्किल में पड़ गया। फिर भी हर बार वह किसी तरह से अमस्कारिक ढंग से बच निकलताथा।

## दक्षिण के देश

सीभाग्य से, दिष्णिया पृशिया के बौद्ध देशों में बौद्ध-धर्म के मूल तत्वों पर कोई गम्मीर मतभेद नहीं पैदा हुए। इन सब देशों ने, वियतनाम को छोड़कर, जो कि महायान देश हैं, थेरबाद पंथ के सिद्धान्त मान जिए छौर वहाँ के कई पंथों के बीच के मतभेद छोटी-छोटी बातों तक सीमित रहे।

#### श्रीलंका

सिंहजी स्नोतों में समयांगरि, दिन्छन-विहार और जेतवन के पंथों का उहतेख है। इनके कारण सिंहज की बोद्ध धर्मानुषायी जनता में बहे गम्भीर सम्प्रदाय सन गये। इनमें समयगिरि पंथ, जिसे कि कभी धरमदिधितकाय भी कहा जाता था, महाविहार पंथ के प्रविष्टित प्रविद्वन्द्वी ने नाते प्रसिद्ध था। वह महाविहार पंथ से कई मूजमूत बातों में सलग था। इस पंथ के मानने वाले वैतुस्यवादिन कहजाते थे। महाविहार पंथ और समयगिरि पंथ के बीच में जो जम्बी जदाई हुई, उसमें प्रसम की श्रीखंका में विजय हुई। अब श्रीखंका में तीन प्रमुख बौद्ध संघ हैं, जिनके नाम जहाँ से उपसम्पदाएँ जाई गई थीं, इन देशों पर रखे गये हैं, अर्थात् स्याम, उत्परी सौर निचले बर्मा के नाम पर।

#### वर्मा

शासनवंस के अनुसार बर्मी संघ भी विनय के नियमों के भाष्य जैसे गौस मामलों पर विभक्त हो गया था। उनके लिए विचारास्पद एक प्रश्न यह था कि यदि राजा किसी बौद-भिक्लु को हाथी दान में दे तो वह उसे अपने उपयोग के लिए, रख खै या उसे जंगल में मुक्त छोड़ दे। दूसरा मतभेद का मामला यह था कि कोई भिक्लु अपने शिष्य की किसी गृहस्थी से लिफारिश करे था नहीं श बाद में, इस बात पर भी मतभेद उठ खड़े हुए कि भिक्लुजन, जब किसी गाँव में भिक्नादन करने जायें तक एकांशिक हों (यानी केवल बाँचे कंधे पर चीवर पहने और तूसरा खुला होड़ दे) या पारुपण हों (दोनों कंभों को ढकें)। एक सौ बरस तक इस बात पर बहस चलती रही। श्रन्त में राजा बादोह पा ने १७८१ ईस्बी में इस मामखे में एक राजाज़ा जारी की। कभी-कभी पंखा या भूजंपत्र को शीर्ष-वस्त्र बनाने जैसी छोटी-छोटी बातें भी मतभेद का कारण बन जाती थीं और उससे और ज्यादह फूट पहती थी।

अभी तो बर्मा में तीन प्रमुख फिरके हैं। इनमें मुख्यतः व्यक्तिगत आचार-व्यवहार के प्रश्न पर मतभेद हैं, मौजिक सैद्धांतिक प्रश्नां पर कम। सुपम्म-संघ सबसे पुराना और संख्या में सब से बड़ा है, उसमें जातों और चण्पलों के प्रयोग, पान-सुपारी खबाने-खाने, तमाखू पोने, और परित्त के पाठ के समय पंखों के प्रयोग के लिए अनुमति है। श्वेगिन पंथ, जिसकी स्थापना जागर महाथेर ने राजा भिदोंन (१६ वीं शती ईस्वी) के समय की थी, दौपहर को सुपारी या पान चवाने के एक में नहीं है, और वह तमाखू पीने की भी अनुमति नहीं देता। भिद्धां का द्वारिनकाय पंथ काय-हार, वाचि-द्वार, मनो-द्वार जैसे शब्दों का प्रयोग श्राधिक पसन्द करता हैं, काय-काम, वाक्षिकाम, मनोकाम आदि शब्दों का प्रयोग कम।

# थाईलैंड श्रीर कम्बोडिया

इन दोनों देशों में दो पंथ हैं— महानिकाय और धम्मयुत्तिकानिकाय, जो कि निचले बर्मा के रामक्क पंथ में ही निकला है। अनुशासन में पिछला श्रधिक कदः माना जाता है। कम्बोडिया में दोनों का श्रंतर पालि शब्दों के उद्यारण तक श्रोर धन्य होटी-होटी बातों तक हो बीमित है।

# बीद्ध साहित्य

्रमृहाँ तक हमे विदित्त है, ज्यवस्थित बौद्ध-साहित्य की मुख्य सामग्री, वह मूल में हो, या अनुवाद में, प्रधानतः पालि, संस्कृत (शुद्ध आंश मिश्रित), तिक्बती पौर चीनी भाषाओं में उपलब्ध है। यद्यपि उन देशों की भाषाओं में जहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार दोता गया, बौद्ध-ग्रम्थों का अनुवाद हुआ।

बौद्ध-साहित्य के भएडार में, पालि-त्रिपिटक ही, पावन बौद्ध-साहित्य का सबसे प्राचीन श्रीर सम्पूर्ण उपलब्ध संग्रह है। वह तीन भागों में व्यवस्थित रूप में विभाजित, सुरचित हैं। पहला विभाग 'विनय-पिटक' या अनुशासन पुस्तक हैं, तृसरा सुन्त-पिटक या उपदेशा की बोकप्रिय पुस्तक है श्रीर तीसरा अभिधममा पिटक हैं, जिसमें मनोवैंज्ञानिक नीतियों पर श्राधारित हुरूह दर्शन की पुस्तकें सम्बद्धांत हैं। इन तीन पिटकों की श्रन्यास्य पुस्तकों के नाम श्रीर उनके पारस्परिक सम्बद्धांत हैं। इन तीन पिटकों की श्रन्यास्य पुस्तकों के नाम श्रीर उनके पारस्परिक सम्बद्धांत हैं।

इस सूत्रात्मक साहित्य के श्रांतिरिक्त पालि में जो श्रन्य साहित्य भी है, उसमें मिलिन्द पन्ह, नेक्ति-प्रकरण, विनय श्रीर श्रांभिधम्म पिटकों पर बुद्धदक्त लिखित भाष्य, पालि श्रिपटक ग्रन्थों पर टीकाएँ, जिनमें बुद्धचाय या धम्मपाल द्वारा लिखित जानक कथाएँ, श्रीलंका की गाथाएँ जैसे दीपवंस, महावंस श्रीर चूलवंस श्रीर प्राचीन संस्कृत काव्य के श्रमुकाण पर परवर्ती काल में पालि में रिचल ग्रन्थ इत्यादि भाते हैं। व्याकरण के ग्रन्थों में, कच्चायन, मोगण्लान, रूपसिद्धि श्रीर सहनीति सुप्रसिद्ध हैं। वृद्धवांच की विद्वतापूर्ण मौलिक कृति विश्रुद्धिमान भी उरुलेखनीय है, जिसे प्रारम्भिक बोद्ध-धर्म का एक विश्व कोश कहा जा सकता है।

दुर्भाग्य से, बौद्ध-प्रन्थों का सम्पूर्ण सूत्र साहित्य पालि के समान संस्कृत में हमें सुरचित उपलब्ध नहीं है। फिर भी ऐसा जगता है कि सर्वास्तिवादियों के पास, पालि निकायों से मिलते-जुलते ''श्रागम'' तथा पालि अभिश्वम्म-पिटक की सात पुस्तकों के ही श्रनुरूष अभिशम की सात पुस्तकों मौजूद थीं। मूल-सर्वास्तिवादियों के पाम, एक विनय-िय्टक था जिसकी गिलगित में सुरक्ति पायहुलिपियों के बहुत में द्वांश द्वाव प्रकाश में द्वाए हैं। यद्यपि साधारणतया ये संस्कृत ग्रन्थ, द्वापने जैसे पालि ग्रन्थों से समानता रखते हैं, फिर भी द्वानेक स्थानों में, ये उस्लेखनीय रूप से मूल पालि ग्रन्थों से दूर जा पहें हैं।

संस्कृत में, वह शुद्ध हो या मिश्रित, हम अनेक ऐसे स्वतन्त्र प्रम्थ या प्रन्थांश पाते हैं जो विभिन्न प्रकार के हैं, कोई हीनयान से सम्बन्धित तो कोई महायानी वर्ग के अन्तर्गत जाते हैं। महावस्तु एक ऐसा ही अन्य हैं, जो महासंधिक लोकोत्तरवादियों का विनय-पिटक समक्षा जाता है। किन्तु उसका विषय इतना विविध है कि हमें उसमें दीज, मिलती-जुलती कुछ कहानियाँ देखने को मिलती है। असे उनके साथ पालि जातकों से मिलती-जुलती कुछ कहानियाँ देखने को मिलती है। बुद्ध की जीवनी का अधूरा विवरण देने वाला 'लिलितविस्तर' अन्य मिश्रित संस्कृत में रचित है। इसके सम्बन्ध में यह मान्यता है कि यह वैपुल्य सृत्र के अन्तर्गत आने वाली महायान पंथी रचना है। बुद्ध चिरत और सीन्दरानन्द के कारण अश्वघोष प्रसिद्ध हुए और पालि चिरया-पिटक से समता रखने वाली और कुछ अधिक परिष्कृत संस्कृत रचना जातक-माला के कारण आर्थशूर। पालि अपदानों से मेल रखने वाला एक बृहद्-अवदान-साहित्य भी उपलब्ध है, जिसमें अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे परिणामों को समकान के उद्देश्य में किन्त कहानियाँ प्राप्त होती है।

महायान सूत्रों में, नौ धर्म-प्रन्थ मुख्य माने गए हैं, जिनमें निम्न का विशेष उद्देख किया जा सकता है—

- १. श्रष्टसाहिकका प्रज्ञापारमिता
- २. सद्धर्भ-पुरुद्धरीक
- ३. लजितविस्तर
- ४. लंकावतार
- ४. सुवर्गप्रभाम
- ६. गण्डब्यूह
- ७. तथागतगुद्धक
- ८. समाधिराज
- ६. दशभूमीश्वर

ये वैपुक्य सूत्र कहलाते हैं। नागार्जुन, वसुबन्तु सथा धासंग इसी महायान पंथ के हैं धौर उनकी रचनाधों में इसी पंथ दर्शन का निरूपण हुआ है। इस विषय की धर्मा इस धागे अन्य अध्याय में करेंगे। तिस्कल में भी ४,४६६ से श्रापक भारतीय बाँद-धर्म के श्रनूदित प्रन्थों का संकलन हैं। वे दो वर्गों में विधाजित हैं। १. बकाशसम्युर जो श्राधिकतर कंज़र कहलाता है। इसमें १,१०८ प्रन्य है। २. बस्तन् खय्युर जो तंज़र कहजाता है, उसमें ३,४४८ प्रन्थ हैं। कंज़र के श्रीर भी सात विभाग किए गए हैं—१. विनय, २. प्रज्ञापारमिता, ३. बुद्धवतंसक, ४. रत्नकृट, ४. सूत्र, ६. निर्वाण श्रीर ७. तन्त्र। तंजुर के श्रीर हो ही विभाग हैं—१. तन्त्र श्रीर २. सूत्र।

कई मारतीय प्रन्थों के भ्रमुवाद धीनी भाषा में उपलब्ध होते हैं। भ्रपनी प्रन्थ सूची में बुनिययुनान जियो ने १,६६२ तक प्रम्थ गिनाए हैं, जो चार विभागों में वर्गीकृत हैं—१. सूत्र-पिटक, २. विनय-पिटक, ३. श्रमिधर्म-पिटक श्रीर ४. विविध । परवर्तीकाल की एक श्रीर सूची—होबोगिरिन में, ताहशों संस्करण के ४४ खरडों में मुद्दित २,१८४ प्रन्थों का उल्लेख है, श्रीर २४ खरडों में, चीन श्रीर जापान में लिखे परिशिष्ट ग्रन्थ हैं। जापान में, चीनी श्रिपिटक के तीन सम्पूर्ण अनुवाद मिलते हैं, जिनके साथ त्रिपिटक के ताहशों संस्करण के २१ परिशिष्ट खरड भी अनूदित जोड़ दिए गए हैं। मंचूरी भाषा में भी, हमी का अनुवाद पाया जाता है। मंगोली भाषा में तिब्बती तंजुर का अनुवाद उपलब्ध है।

इस प्रध्याय का उद्देश्य, कंवल पालि और बौद्ध संस्कृत में जिली मुख्य पुस्तकों का सर्वेचण करना है।

पालि और बौद्ध संस्कृत की मुख्य पुस्तकों वा सर्वेच्चए।

एक समय था जब पालि, प्राकृत, मिश्रित संस्कृत और शुद्ध संस्कृत में दृश्द् बौद्ध साहित्य उपलब्ध था। यह सचमुच बड़ी विचित्र सी बात है कि एक मंज़ श्री मूलकरप को छोड़ कर, एक भी बौद्ध-धर्म सम्बन्धी रचना भारत की सीमा के भीतर प्राप्त नहीं है। बौद्ध-साहित्य के, भारत से इस प्रकार सम्पूर्ण रूप से जोप हो जाने के मुख्य कारण ये हैं—

- बौद्ध-साहित्य का श्राष्ययन, बौद्ध चैत्यों छौर विहारों में रहने कासे परिव्रजित भिद्धमां तक ही सीमित रह गया ।
- २. बौद्ध-साहित्य जो प्रधानतः धार्मिक था, पायद्विजिपियों के रूप में चैत्यों के क्यों में सुरक्षित रहा, उसने साधारण जनता के घरों में कभी स्थान नहीं पाया।
- काजान्तर में चैरयों, विहारों के पतन और उनमें हुई लूट-मार के कारख, पायहुलिपियाँ नष्ट-अष्ट हो गईं।

श्राज हम जिस बौद्ध साल्लिय का श्राध्यान करते हैं, वह हमें भारत के बाहर लंका. वर्मा, स्याम, नेपाल में स्थापित चैत्यों से प्राप्त हुआ है। चीन श्रीर तिक्वत से प्राप्त सूची में उच्चित्वित प्रत्थों से हम बौद्ध साहित्य के विस्तार का पता चलता है। इसके साथ, मध्य-पृशिया और गिर्लागत में किया गया पागद्धितिपयों का श्रन्वेषण तथा तिब्बत में राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिए गए पागद्धितिपयों के चित्र. और प्राध्यापक जी॰ तुस्सी द्वारा किये गए पागद्धितिपयों के संग्रह श्रादि ने भी इस दिशा में हमारे जान की काफी बृद्धि की है।

मध्य एशिया, गिलगित तथा तिब्बत में पाई गई संस्कृत की मूल पाण्यु-लिपियाँ, जो श्रिष्ठिकतर ईसा की पाँचवीं या छठा या उससे पहले की हैं, मध्य एशिया और गिलगित के बौद्ध स्तूपों तथा चैत्यों के तले वर्ग शिला-कचों मं, और निब्बत के मिन्दिरों में सुरचित थी, जहाँ पर ये अध्ययन हेनु नहीं, वरन केवल पूजा करने के लिए ही गली गई मालूम होती हैं। उक्त पादुलिपियों की खोज और मनुसन्धान से, बौद्ध-साहित्य और उसको भाषाएँ, जिनमें वह लिखा गया, दोनों, के विकास कम पर काफी प्रकाश पड़ता है। विशेषतः बौद्ध-ग्रन्थों के अनुवादों से, मध्य-पृशिया के मृत ब्यक्तियों का हमें पता चला है।

बौद्ध-साहित्य के मुख्यतः दो विभाग किए जः सकते हैं--हीनयान साहित्य. जो पालि बौर मिश्रित संस्कृत में र्राचत हुआ खौर महायान साहित्य. जो भिश्रित बौर शुद्ध संस्कृत में लिखा गया। हीनयान खौर महायान पंथ की विभिन्न शास्त्राओं के साहित्य को लेकर इसके खौर भी उपविभाग किए जा सकते हैं।

### जीवन-चरित

प्राचीन बोद्ध लेखकों और संकलन-कत्तांश्वों के लिए बुद्ध की जीवनी हमेशा श्वाकर्षया का विषय रही है। बुद्ध की पाँच जीवनियाँ उपलब्ध हैं . १. महासंधिकों (लोकोत्तरवादियों) की महावस्तु, २. मिश्रित संस्कृत में रचित सर्वास्तिवादियों का लिलविस्तर, २. शुद्ध संस्कृत में चमन्कारिक काव्यमय शैली में लिखा गया शरवचांष का बुद्ध-चरित, ४. जातकों की भूमिका रूप में शुद्ध पालि में लिखन निदानकथा श्रीर श्रन्त में २. धर्मगुप्त का श्रीमिविष्कमण-सूत्र जो सम्भवतः सूत्र रूप में मिश्रित संस्कृत में था, पर जिसके चीनी श्रनुवाद का ही पता लगा है। ''रोमाँटिक लिजेड श्रांफ दो शाक्य बुद्धा'' के शीर्षक से बील महोद्दय ने उसका श्रोज़ी रूपान्तर (१८७२) किया है। इनके श्रितिस्क, बुद्ध के जीवन की, श्रन्यान्य घटनाश्रो का क्यान भी, पालि श्रीर संस्कृत के ''विनय'' तथा निकायों में मिलता है। उन्नाहरण के लिए ''महापदानसुत्त' पूर्व बुद्धों की, विशेषतः गौतम बुद्ध के श्रनुरूप

सममे जाने वाले विपस्सी की जीवनी से सम्बन्ध रखता है। श्रारिय-परियेसन-सुक्त बोधिमस्व के गृहत्याग से लंकर उनके प्रथम धर्मीपदेश तक की घटनाओं का वर्णन करता है। महापरिनिब्बाण-सुक्त, बुद्धदेव की श्रन्तिम यात्रा श्रीर दहन-क्रिया तथा उनके मौतिक श्रवशेषों के बँटवारे का पूरा विवरण देता है। इसी प्रकार से सुक्तनिपात, श्रपदान श्रीर महावंस के खरडों में भी बुद्ध की जीवनी संचेप में कही गई है।

परवर्तीकाल की एक पालि कान्य-रचना महाबोधिवंस उपलब्ध है। इसमें इन २४ बुद्धों के विषय में गाथाएँ कहीं गई हैं, जिनके जीवनकाल में, गौतम बुद्ध ने बोधिसस्य बनने के लिए आयश्यक गुगा और योग्यक्षाएँ शक्ष की।

४४ वर्षों ते अधिक समय तक किए गए बुद्ध के धर्मप्रचार के कार्यों का एक मही चित्र, जातक कथाओं के भूमिका-भागों में और पाँच निकायों तथा विनय-पिटक के मुक्तों में देखने की मिलता है।

उपर्युक्त वृद्ध की पाँच जीवनिया में सबसे व्यवस्थित हैं 'जीजतविस्तर ।' उसकी गम्भीर ध्वन्यात्मक गायाएँ बड़ी ही हार्दिकता से प्रस्तुत की गई हैं. यद्याप उसमें सं कुछ वर्णनात्मक गद्य श्रोर पद्य श्रंश कुछ श्रस्वाभाविक लगते हैं फिर मी यह मान्यता है कि वे महापुरुष के प्रति श्रद्धा और मिक्त जगाने में सफल हैं। 'लिजितिविस्तर' के बाद महावस्तु का नाम श्राता है, जिसमें भिन्न-भिन्न परम्पराश्चों के श्रनुसार बुद्ध के जीवन की घटनाएँ कही गई हैं। किन्तु इसमें घटनाश्री का मिलमिला बँधा नहीं है, शैली प्राचीनता का पुट लिए हुए है। फिर भी इसका यह महत्त्व हैं कि इसमें बृद्ध के जीवन की घटनाओं को, उनके पूर्वजन्म की कथाओं पर श्राधारित कर प्रस्तुत किया गया है । पूर्वजन्म से सम्बन्ध जोड़ने की यह प्रथा प्राचीन लेखकों में साधारणतः प्रचलित थी । निकाय श्रीर विनय, यहाँ तक कि मूल सर्वा-स्तिवादियां की "विनय" भी इस प्रभाव से बच नहीं सकी है। श्रिभिनिष्क्रमण-सुत्र के सम्बन्ध में कोई विचार करना सरत्न नहीं है, क्योंकि उसका मूल प्रन्थ भ्राप्य है। बील महोदय ने उसका जो संचिप्त श्रंप्रेजी रूपान्तर किया है उससे इतना कहा जा सकता है कि उसका स्थान 'महावस्तु' की श्रपेदा 'जजितविस्तर' के निकट होंने योग्य है। 'महावस्तु' की भाँति उसका प्रारम्भ हुन्ना है और 'ललितविस्तर' के ही भनुकरण में भन्त में, धर्मप्रसार के दिनों के बुद्धदेव के विशिष्ट कार्यों की, जातक कथाओं द्वारा पीषित किया गया है। जीवनी के सम्पादक ने कुछ घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया है और उस नाते, वह या तो महासंघिको या काश्यपीयो या महास्थविरवादियों की परम्परा में चन पड़ा है। पालि में रचित विदानकथा का कुछ

श्रपना ढंग है। यह उन चार बुद्धों का विस्तृत विवरण देती है, जिनके जीवनकाल में बोधिसस्व ने भिन्न-भिन्न रूप धारण कर जन्म लिया था श्रीर बुद्धस्य प्राप्ति की श्रावश्यक योग्यता श्रजित की थी। महावस्तु की भौति इसमें भी, जातक-कथाधां का उच्लेख मिलता हैं, परन्तु कहानियाँ विस्तार से प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

जीवनियों में 'बुद्ध चरित' का अपना स्थान है। बुद्ध के जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं को छोड़कर, इसमें, अन्य जीवन-चरितों की कोई बात नहीं पाई जाती है। काम्य की कथा प्रथम संगीति के अधिवेशन तक चलती है और पालि परंपरा के अनुकूल इसमें गीतम बुद्ध ऐसे मानव की तरह चित्रित है जो बीते जन्म के संचित पुरयों के कारण अब प्रकृत्व की पहुँच पांच। काम्य की दृष्टि से बुद्ध-चरित बीद्ध-साहित्य में अद्वितीय है।

#### महावस्तु

महावस्तु मिश्रित संस्कृत में जिखा हुआ। (१३२४ मुद्दित पन्नों का) एक विस्तृत प्रस्थ है। महासंधिकों की लोकोत्तरवादी शाखा के विनय-पिटक की वह प्रथम पुस्तक मानी जाती हैं। महासंधिक उन भिद्धओं का प्रथम दल हैं जो बुद्ध के पितिर्वाण की एक शताब्दी बाद, कहर थेरवादो या स्थविरवादियों के वर्ग से अवाग हो गया था। महासंधिक दल का निवासस्थान प्रायः वैशाखी और पाटिलपुत्र ही रहा, पर कालाम्तर में भिद्धओं ने आन्ध्र राज्य के गुंदूर ज़िखे में, अमरावर्ता और नागार्ज नकोंडा में अपना निवास बदल लिया।

सहावस्तु की भाषा श्रीर शैली, उसे ईसा-पूर्व प्रथम या द्वितीय शताब्दी की रचना ठहराती है।

प्राच्य-विद्या के जिन विशेषज्ञों ने इसका श्रध्ययन किया है, उनमें अधिकतर विद्वानों का यह विचार है कि यह एक अध्यवस्थित रचना है जिसमें बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों और काल्पनिक गाथाओं की खिचड़ी मिलती है। इस आधीषना में आंशिक सत्य है ही, यद्यपि यह मानना हौगा कि इसमें निखरी पड़ी अन्यान्य घटनाएँ एक-दूसरे से सवया असम्बद्ध भी नहीं हैं। आगे यह दिखाने का प्रयत्न किया जाएगा कि 'महावस्तु' के संकज्ञन-कर्त्ता ने शावयमुनि के जन्म और उनके पूर्व-जन्म सम्बन्धी बहुतेरी काल्पनिक गाथाओं और परम्पराओं को किस ढंग से संजोकर प्रस्तुत किया है।

रचना के प्रारम्भ में, बेखक, महामीद्गत्यायन द्वारा देखे गये नरक भीर वहाँ की यातनाओं का वर्णन करता है। इसके बाद वह उन चार चयाओं का उपखेल करता है, जिनको कुद्दान प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति अनिवार्य कप में अपनाता है। प्रथम चर्या प्रकृति चर्या कहलाती है जिसके साधक माता-पिता, श्रमण, श्राह्मण श्रीर वृद्धों के श्राञ्चाकारी सेवक हीते हैं, श्रच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की दान देने के लिए उपदेश देते हैं श्रीर बुद्धों की पूजा करते हैं। चर्यावस्था में रहने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति ही है, वह बीधिसत्व की कोटि में नहीं श्राता। श्रप्राजित-ध्वत बुद्ध होने के समय से शाक्यमुनि ने इस चर्या का श्रम्यास किया।

दृसरी चर्या प्रियाधि या प्रियाधान कहलाती है। इस अवस्था में जीव, संबीधि प्राप्त करने की प्रतिज्ञा कर खेता है। शान्यभुनि बुद्ध के रूप में अपने कई प्रकार के अस्तित्व में, शान्यभुनि ने पाँच नार ऐसी प्रतिज्ञा की थी।

तीसरी चयी- अनुलोम में पिछुली चर्या की कियाओं को ही आगे बदाया जाता है और बुद बनमें के लिए आवश्यक गुणों को प्राप्त किया जाता है। शाक्य- मुनि ने इस चर्चा को तब आरम्भ किया था जब वे शमितावी बुद थे। दूसरी और तीसरी चर्याओं में बोधिमस्य जातकों में बतलाए गुणों को प्राप्त करता है और कम्प्रशः पहली भूमि सं लेकर आठवीं तक बढ़ता जाता है। राजकुमार कुश के रूप में जब शाक्यमुनि ने जम्म लिया तब वे सातवीं भूमि पर पहुँचे थे।

चौथी या अन्तिम चर्या अविवर्त या अनिवर्तन कहनाती है और यह अवस्था बोधिसरव के आठवीं भूमि पर पहुँचने के साथ आरम्म होती है। इधर आकर फिर लौटने की संभावना ही नहीं रहती। शाक्यसुनि का मेबमानव के रूप में जब पुनर्जन्म हुआ था तब वे दीपंकर बुद्ध के समय, हस चर्यावस्था में पहुँचे और संबोधि-प्राप्ति की सफलता पर उनसे आशीर्वाद भी पाया। सर्वाभिभू बुद्ध ने भी उनकी सफलता का अनुमोदन किया था जब शाक्यसुनि अभिय या अभिजी भिष्ठ बनकर जनमे। आठवीं और नौवीं भूमि को पार करने के लिए बोधिसत्व को कई बार जन्म लेना पहा। अन्त में जब वे दसवीं भूमि पर पहुँचे तो उन्होंने ज्योतिपालमानव का जन्म लिया जिसमें काश्यप बुद्ध ले उन्हें यौवराज्याभिष्क दिया गया और वे तुषित-स्वर्ग के देवाधिदेव बने। गया में बोधिवृष्ठ के नीचे गौतम बुद्ध बनने पर उनकी दसवीं भूमि पूर्ण हुई।

भूमियों की बात कहने के बाद 'महावस्तु' का खेखक, बोधिसत्व के रूप में दौपंकर के प्रान्तिम प्रस्तित्व की कहानी को जेता है जो शाक्यमुनि की जनम कहानी के बिस्कुल श्रनुरूप है। बोधि-प्राप्ति करके दीपंकर, एक विद्वान ब्राह्मण विद्यार्थी मेघमानव से मिले शौर उमसे कहा कि वे गौतम बुद्ध बनेगे। इसी प्रकार की मिल्पवाणी मंगल बुद्ध ने भी की थी, जब हमारे बोधिसत्व श्रतुल नागराज में जनमें थे।

कीयन चरित का सिलसिला यहाँ आकर टूटता है। सहसा गौतम बुद्ध के धम्मे प्रचार के जीवन की एक घटना यहाँ दी जाती है।

विजयों भीर लिच्छिबियों की नगरी वैशाली में एक भयंकर संक्रामक रोग फैला था जो कि गौतम बुद्ध के उस नगर में पदार्पण करते ही मिट गया। इसी चमस्कारिक घटना का यहाँ वर्णन हैं। बुद्ध-धर्म के विरोधी भाचार्य जहाँ रोग को दूर करने में भ्रसमर्थ हुए वहाँ बुद्ध देव ने पालि के रस्नसुत्त का संस्कृत में पाठ करके, रोग पर ही नहीं, उन विरोधी भ्राचार्यों पर भी विजय पाई।

यहाँ पर संकलक राजकुमार सिद्धार्थ के माता-िषता के शाक्य श्रीर कोलिय वंश की परम्परा का भी वर्णन करता है। विश्व की उत्पत्ति श्रीर तब के श्रादिम निवासी तथा प्रथम महाराज के रूप में महासम्मत का चुनाव श्रादि का वृत्तान्त भी चलता है। कोलिय श्रीर शाक्य महासम्मत के ही वंशज थे।

महावस्तु का यह समृचा भाग निदानकथा के दूरे-निदान से कुछ-कुछ मिलता जुलता है। फर्क इतना ही है कि यहाँ पर श्रक्तिचर्चा में रहे बोधिसन्व की कहानी को उनके पूर्व-बोधिसन्व के अस्तिन्व तक विस्तार दिया गया है।

राजकुमार सिद्धार्थ की सच्ची जीवनी महावस्तु के द्वितीय खंड में पाई जाती है और वह निदान कथा के 'अविद्रे निदान' जैसी है। निम्नलिक्ति शीर्षकों में जीवनी का बुत्तान्त प्रस्तुत है—अवत्तरण के लिए, बोधिसत्व का परिवार, देश, स्थान और काल का जुनना,

लुम्बिनी वन में उनका जन्म, श्रसित श्रधि का श्रागमन, कृषिग्राम में बोधिसस्य की समाधि, पराक्रम-प्रदर्शन श्रीर विवाह,

स्वयंभू होकर भी यशोधरा के पुत्र के रूप में राहुल का प्रकट होना।

एक दूसरी परंपरा के अनुसार, ऊपर बताई ये ही बातें, कुछ भिन्न ढंग से ही गई हैं। अर्ध-महायान-पद्धित के दो अवजोकित-सूत्र जिनमें से एक पद्य में, संचित्त रूप में है, उक्त बातों को कहता है। बोधिसत्व के निरंजना नदी के पास पहुँचने और मार पर विजय पाने के साथ यह खंड समाप्त होता है।

महावस्तु का तृतीय खंड निदान कथा के 'संतिके-निदान' जैसा है। त्रिकमोजन नियम के बारे में एक उक्खेल करके इसमें प्रथमतः महाकाश्यप के धर्म-परिवर्तन का वर्णन भाषा है। त्रिकमोजन नियमानुसार निमंत्रित स्थान पर एक समय, तीन मिच्चमों से अधिक मिल कर मोजन नहीं कर सकते थे। महाकरयप की दीचा के वर्षन के बाद, सारिपुत्र और मीद्गल्यायन, महाराज शुद्धोदन, महाप्रजापित, यशोधरा, राहुल तथा उपांक्षि समेत अन्य शाक्ष्य सुवकों की दीचा का विवरक दिया गया है। बाच में, एक बहुबुद्ध-सूत्र का उन्लेख करके, युद्ध के किपज्ञवस्तु जाने की कहानी आगे कही गई है। इसके बाद मृत्तान्त एकाएक उन सात सप्ताहों की ओर चक्ष पदशा है जो बोधि-प्राप्ति के बाद मुद्ध ने विवाय। उनके धर्म प्रचार का व्यौरा बाद में आता है जिसमें राजगृह में विविसार महाराज की दीचा का भी वर्षन आता है।

## निदानकथा

निदानकथा पालि में उपलब्ध गौतम बुद्ध की एकमात्र जीवनी है सौर जातक कथाओं को टीका की भूमिका के इप में रची गई है। इसके लेखक का कहीं उन्लेख नहीं किया गया है यद्यपि उसमें भक्षात लेखक तीन भिष्ठभों का नाम खेला है: भट्उदस्थी, एक साधु, महीशासक संप्रदाय के बुद्धित और बुद्धेव, एक प्रतिभावान एक भिष्ठ जिसने केखक को जातक की टीका जिखने की प्रेरणा दी।

जीवनी के वर्गीकरण के बारे में संकलक का कहना है कि दीपंकर बुद्ध के समय से लंकर उनके जन्म तक, तुपित देवता के रूप में वीधिसत्व का अस्तित्व है। यह 'दूरे निदान' का विषय है। तुपित स्वर्ग में, बोध-गया में अन्तिम मुक्ति-प्राप्ति के लिए उत्तर आने की बात 'अविदूरे निदान' में कही गई है। युद्ध के अमें प्रचार के प्रारम्भिक काल की लेकर सावत्थी में उनकी अनार्थापियहक और विशाला से भेंट तक का विवरण 'संतिकेनिदान' में दिया गया है।

'दूरे निदान' सुमेध ब्राह्मण की जीवनी से प्रारम्भ होता है। एक धनी दुलीन ब्राह्मण बंश में, श्रमरावती में सुमेध का जन्म हुआ था, पर उनके बचपन ही में माँ-वाप चल बसे। उन्होंने ब्रह्म-विज्ञान की शिक्षा ली। माला-पिठा की होड़ी सम्पत्ति से नितान्त श्रमन्तुष्ट होकर उन्होंने सारी दान कर दी और संन्यास प्रदण कर लिया। जन्म श्रीर मरण, सुख श्रीर दुःख, रोग श्रीर वेदना से परे की श्रमत महानिक्वाण भवस्था की लीज में वे चल पढ़े। उन्होंने यह अनुभव किया कि संसार में जो कुछ हैं, इसके दो पहलू हैं—सत् श्रीर श्रमत् । इसलिए जन्म-दुःख से मुक्त के लिए कोई श्रजन्मा वस्तु भी अक्त होगी। उसी वस्तु से साहारकार करने का निरचय करके, वे भ्यान करने हिमालय गये। वहाँ धम्मेक पहाद में उन्होंने श्रपना निवास बनाया श्रीर केवल पेड़ों से गिरे फलों को लाकर, जीवन-वापन करते रहे। शीघ ही पाँच श्रीभण्या श्रीर समाधि में उन्हें प्रांता श्रीर हो गई।

इसी समय दीपंकर बुद्ध श्रीमान्त देश में रम्मक नगर पहुँचे थे श्रीर सुदस्सन-मद्वाविद्वार में रुके थे। सुमेध-तापस ने देखा कि बुद्ध के स्वागत के क्षिए नगर को स्वच्छ और ग्राह बनाने में हर कोई स्थरत है और वह तुरन्त उस काम में हाथ बँटाने स्वयं भी आगे बदे। बुद्ध के दर्शन की दिन्यता ने उन्हें श्रीभभूत कर लिया और उन के मन में आया कि बुद्ध के लिए अपने शाब ही चढ़ा दें। कीचड़ पर बुद्ध पैर न रखें, इसिलए वे मिशकबक सेतु की तरह उस पर सीधे खेट गए और बुद्ध तथा उनके महत् शिष्यों को अपने उत्पर से चलने दिया । जब वह इस तरह से खेटे थे, तब उन्होंने इच्छा की कि वह अपनी सुक्ति पाने से बच जाएँ और स्वयं बद्ध बन जाएँ, जिससे कि वह धनगिनती जीवों को श्रस्तित्व की धारा से मुक्त कर सकें। तब दीपंकर ने भविष्यवाणी की कि बढ़े साधु जटिल अनेक जन्मांतरों के बाद स्वयं बुद्ध बन जायेंगे और उन्होंने विवरणपूर्व के कहा कि वह कहाँ जन्म प्राप्त कर सकेंगे भौर उनके कौन प्रमुख शिष्य होंगे ! कई चमत्कारों द्वारा जिनमें एक भूकम्प भी था, यह भविष्यवाणी सच विकली, और इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि सुमेश बद्ध-बीजंइर था। उसने भी यह जान ब्रिया और ऋपनी श्रभिष्ठा से जान ब्रिया कि उसे दस पारमिताओं को प्राप्त करना चाहिए, जो कि पुराने बोधिसत्वों ने बद्धत्व-प्राप्ति के जिए प्राप्त की थीं।

दीपंकर बुद्ध के बहुत समय बाद, बुद्ध कोयडम्ब रस्मवती नगर में श्राया। दस समय हमारे बांधिसस्य ने विजितावी के नाते पुनर्जन्म प्रहण किया और दसने बुद्ध और संब को बड़े श्रनुदान दिए। बुद्ध कोयडम्ब ने जब यह भविष्यवाणी दुहराई कि वह बुद्ध बनेगा, तब उसने उसके उपदेश सुने थे और वह स्वयं एकांतवास प्रहण करने लगा। उसने तीनों पिटकों में विखित श्रष्ट प्रकार की सम्पत्ति को प्राप्त किया। पाँच श्रभिष्माएँ भी प्राप्त की और फिर वह मर गया श्रीर उसने बहालोक में पुनर्जन्म जिया।

इस प्रकार से निदानकथा में एक के बाद एक इक्कीस बुद्धों के बोधिसत्वों के धास्तित्व भीर रूपों की कहानियाँ हैं। इनमें से तीन थे, ककुसंध, कोणागमन और कस्सप। 'तूरे निदान' विभाग में जातकों की एक सूची है, जिसमें बोधिसत्व के इस पारमितों में सम्पूर्णत्व को ज्यक्त किया गया है।

'मध्य युगांतर' के चारम्म में नोधिसत्त्व को तुषित स्वर्ग के स्वामी के रूप में दिखाया गया है। उनसे देवताओं ने प्रार्थना की कि इस भौतिक जगत में वे बुद्ध बन कर आएँ। उन्होंने स्वीकार किया और समय, स्थान, परिवार, माता, जीवन की मायुर्मर्यादा आदि बातें उन्होंने सपने आप चुनीं। शेष कहानी उनके अवतरका के परचात बोधि-प्राप्ति तक, महायस्तु श्रौर जजितविस्तर में दी गई परम्पराज्ञों के श्रतुसार है।

'निकटसम युगांसर' बोधि प्राप्ति के पश्चात शीन्न ही सात सप्ताह में बिटत होता है। उसके बाद तपुस्स भौर भिर्म्चक साधारण भक्त की तरह से स्वीकार किए जाते हैं और स्तूप निर्माण में उन्हें बाख स्मृति-चिन्हों की तरह दिए जाते हैं। ऐसा भी उन्हेंच्य अपने सिद्धान्तों का उपदेश देने में हिचकिचाते थे, उसके बाद बुद्ध बाराग्यसी गए, जहाँ उन्होंने पाँच बाह्मण संन्यासियों को अपने सिद्धान्तों की विशेषताएँ समकाई और जन्मचक तथा अनत्त-जक्तण नामक उपदेश दिए। इसके बाद उन्होंने यश और उसके मित्रों को बौद्ध दीचा दी। भीरे-भीरे यह शिक्यों की संक्या साठ तक पहुँची। उन्हें जुद्ध ने विविध दिशाओं में अपने उपदेश प्रचारित करने के जिए भेजा और स्वयं उरुवेद्धा में गए और अपने अग्नि-स्क से तीन जटिक कस्तपों को बौद्ध-भर्म की दीचा दी।

राजा शुद्धोदन ने उन्हें किपजनस्तु में आने के लिए बुलाया, जहाँ उन्होंने शान्यों के सामने अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए बमस्कार करके दिखलाए। बहु उस नगरी के आस-पास, अपने शिष्यों को खेकर, अन्न की भिषा माँगते हुए वृमे। राजा और यशोधरा इस भिषा की बात से दुखी हुए, परन्तु उसे रोक नहीं सके। यशोधरा अपने महल में ही थी और उनका स्वागत करने वाहर नहीं आ सकी, इसिलए स्वयं बुद्ध अपने चार शिष्यों के साथ उसके पास गए। उसने कहा कि अपने स्वामी के लिए उसने क्या-क्या त्याग किये हैं। इससे बन्ड-किन्नर जातक में विश्वित उसके पूर्वजन्म की बात निकली।

इसके बाद तो सर्वत्र वर्षित राहुत के और राजपुत्र नन्द के सिंहासन-प्रहण और विवाह से पूर्व बौद्ध धर्म-प्रहण करने का वृत्तान्त है। इसके परचात् बुद्ध और धनाथिपिडिक के राजगृह में मिलने की कथा है। जैतवन के खरीदने और उस पर मठ-निर्माण की कथाएँ हैं। यह बुद्ध-जीवनी आवस्ती में आकर समाप्त होती है, जहाँ कि न्यापारी धनाथिपिडिक संघ को सदा के लिए विहार दान में देते हैं।

# बुद्ध के उपदेश पाति सुत्त-पिटक

बुद्ध के उपदेश सुत्त-पिटक में हैं, जिसके पाँच निकाय हैं; दीव, मिक्सम, संयुत्त, अंगुत्तर और खुद्दक। संयुत्त और अंगुत्तर को कोवकर अन्य निकायों के कोवकों का अन्तर, अन्दर के केवन से मिक्सा हुआ ही हो ऐसा नहीं है। उदाहरयार्थ दीय में कुछ बन्ये सुत्त हैं, परन्तु कई बहुत छोटे भी हैं, भीर कुछ तो मिन्सम के सुत्तों से भी छोटे हैं। इसमें दो सुत्त हैं: संगीति धौर दसुत्तर, जिन्हें धंगुत्तर में स्थान मिजना चाहिए था। मिन्सम में कई सुत्त हैं जो दीय से भी बढ़े- बढ़े हैं। कई सुत्तों के ऐसे वर्ग हैं यथा राजवन्ग, माझखनगा, तथा विभंगवन्ग, जो कि संयुत्त में होते तो अधिक उत्तम होता। यह मानना होगा कि मिन्सम और संयुत्त की पढ़ित और शैंजी बहुत भिन्न हैं। संयुत्त में सुत्तों का वर्गीकरण एक सामान्य नाम के नीचे किया गया है, उसमें विभिन्न विषयों के उद्येख नहीं हैं। अंगुत्तर में शीर्षक ठीक है, क्योंकि विचार-वस्तु संख्या के अनुसार सुश्वद है। कई बार संख्यानुसार विभाजन को कायम रखने के लिए वर्ग और उपवर्ग अधिक खींच-तान कर रखे गए हैं। इसमें विनय के विषय भी आए है, जहाँ-वहाँ वे संख्याकार विभाजन में आ सके हैं। सुहक निकाय का शीर्षक विद्कुत सार्थक नहीं हैं, यदि 'सुहक' का अर्थ 'द्वोटा' लिया जाए। कदाचित उद्देश्य यह या कि सब सुत्त, पाठ, भाष्य, जो इन चार निकायों में नहीं आ सके, उन्हें एक सहायक प्रन्थ के कप में प्रित्त किया जाए।

सुत्तों का निकायों में विभाजन धारम्भिक काल की भायक पद्धति के कारया हुआ होगा। तब खेलन को लोगों को मालूम नहीं था। आतः बुद्ध के बचन, उनके शिष्य लमा करते थे। कुछ मिद्ध लोग उन्हें याद कर खेते थे, और मौलिक परम्परा से वे शिष्यों को प्राप्त होते थे। इन शिष्यों के शायद दो पंथ थे, जो धापने धन्तर को स्पष्ट करने के लिए दीय-मायक और मिनकम भायक कहसाते थे। बाद के दो निकाय कुछ समय के बाद विकासत हुए, उनका उद्देश्य रहा होगा दीव और मिनकम में जो विविध विषय थे उनको पुनर्यवस्थित करना। सब निकायों का विस्तार से परिचय देना सम्भव नहीं, अतः यहाँ केवल दीध-निकाय का परिचय दिया जा रहा है।

दीव निकाय में तीन खरड हैं, जिनमें १४ सुत्त हैं। इनमें से १६ कुछ जन्ने कहे जा सकते हैं। प्रथम सुत्त, ब्रह्मजाल के दो हिस्से हैं। पहले में सारे कैंपविश्वासों की गणना की गई है और लोकप्रिय खेल और मनोरंजन का ब्यौरा दिया गया है। दूसरे में कई प्रकार के सैद्धान्तिक और दार्शनिक सत्त-विश्वास, जो उस समय में प्रचलित थे, दिए गए हैं। दूसरे सुत्तंत-सामध्य फल में भी दो हिन्से है। पहले में छुः वास्तिक भाषायों के सिद्धान्तों की विवेचना है, भीर दूसरे में बौद्ध संघ के एक भिवलु द्वारा कमशः विकसित होते जाने पर क्या-क्या खाभ मिकते हैं, यह बताया गया है। भगवे तीन सुत्तंत-संबट्ट, सोयादयह, और कृटदम्स में अधिकतर इस अध्यय-

धर्मीय विचार के धन्याय की चर्चा है कि ब्राह्मणों को जन्मना कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। बुद्ध द्वारा दिखाए गए जीवन के ब्राद्श की महत्ता तुजनाओं द्वारा व्यक्त की गई है। छुटे (महास्त्रि), सातवें (जास्त्रिय), दसवें (सुभ) धौर बारहवें (लोहिख) सुत्तन्त सामञ्ज फल के विषयों पर, कुछ रूप बदल कर घूम-फिर कर लौट बाते हैं।

ग्यारहवाँ सुत्त (केवह) दिखाता है कि ब्रह्मा जिन देवताओं के अध्यक्ष हैं, उनसे बुद्ध श्रेष्ठ है, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर जो ये देवता न दे सके, मुद्ध ही दे सके हैं। यहाँ हमें दिखाया गया है कि ब्रह्मा उस प्रश्नकर्त्ता को दूर को जाते हैं धौर बताते हैं कि ध्रन्य देवताओं के सामने वह कैसे कहें कि उन्हें उस प्रश्न का उत्तर नहीं धाता। बाद में वही प्रश्न बुद्ध से पूढ़ा गया।

श्रष्टम (कस्सप-सीहनाद) सुलन्त में बुद्धकाझीन प्रचिवित कई प्रकार की संन्यासधमीय पंथों की श्रीर उनके श्राचारों की धर्चा है, जब कि नवम पोट्टपाद में परिवानकों को दिए जाने वाले उपदेश संगृहीत हैं। ये दोनों सुत्तन्त उन फलों का वर्शन करते हैं, जो कि बौदों ने पविश्राचारों द्वार प्राप्त किए हैं। तेहरवें (वेविज्ज) सुत्तन्त में इस विचार का खबरून है कि वैदिक श्रावियों के बताए हुए मार्ग श्रीर साधनों के द्वारा अझलोक तक पहुँचा जा सकता है। उसमें यह भी बतावा गवा है कि श्राप्तसंयम श्रीर चार अद्याविहारों को मानने से ब्रह्मलोक-प्राप्त सहज है। ये ब्रह्मविहार हैं : मैत्री, करुया, दूसरों के यश पर श्रानन्त श्रीर समता।

दीष-निकाय के दूसरे खयड में सुत्तन्त दिए हैं, जिनके शीर्षक के पीछे 'महा' शब्द लगा हुआ है। प्रथम सुत्तंत महापदान है। वह गौतम बुद्ध के पहले के सात बुद्धों की जीवनी से सम्बन्ध है और उसमें विपस्सी के जीवन को ब्यौरेवार वर्षित किया गया है। विपस्सी शाष्यमुनि के जीवन का प्रतिरूप मान्न है। महानिदान, जैसे कि असके नाम से स्पष्ट है, कार्य-कारण के नियम का विवरण देता है और विविध प्रकार के जीवों का वर्णन भी देता है। इस निकाय का सर्वोत्तम सुत्तन्त है महापरिनिव्याण, जिसमें बुद्ध के जीवन के अन्तिम दिनों का यथार्थवादी वर्णन है। विशेषतः महस्त्रपूर्ण उन गाँवों के नाम हैं, जिनमें से होते हुए वह कुशीनगर पहुँचा और वह अन्तिम उपदेश भी उसमें है, जो उसने संघ की भलाई के लिए दिया। उसने सिद्धान्त, ध्यान, ज्ञान, मुक्त आदि पर ज़ोर दिया और बुद्ध-वचन की अधिकारिकता को सिद्ध करने बाले चार नियम बनाए।

साधारक मक्तों के जिए उसने किपत्तवस्तु, गया, बनारस धौर कुशीनगर की यात्रा करना आवश्यक है, ऐसा जिला है। उसके श्रन्तिम शब्द थे: 'वयधम्मा संलार अप्पमादेन सम्पादेश' (सब वस्तुर्यें बयर-धर्मी अर्थात् नष्ट होने वाली हैं। चतः अप्रमाद से अपने कर्मों का सम्पादन करों)। सुत्तन्त्र में बुद्ध के शरीर के अन्तिम संस्कार का स्पष्ट विवरण है, और उनके धातुओं के विभाजन का भी वर्णन है।

1७ वें से २१ वें सुत्तन्तों का मुश्य उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि काशी, कोसल, वज्जी-मल्ल, चेति-वंस, कुरु-पंचाल, मच्छ-श्रूरसेन श्रीर श्रॅंग-मगध के कई निवासी बुद्धानुशासन को मानने वाले थे, श्रतः स्वर्ग में प्रवेश पाने वालों की संख्या श्रद गई। पाँच सुत्तन्तों में से महासुद्दस्सन महापरिनिध्याया की ही शाखा है। महागोविन्द एक पूर्व काल की कथा है श्रीर इस लिए महत्त्वपूर्ण है कि इसमें भारत की सुलना एक रथ से की गई है श्रीर उसे साल मान्तों में विभाजित किया गया है, उद्ाहरखार्थ कलिंग, पोलन, श्रवन्ती, सावीर, विदेह, श्रांग श्रीर काशी। यह सुत्तन्त महावस्तु में भी श्राता है। तेविज्ज-सुत्तन्त की भाँति इसमें भी चार ब्रह्म-विहारों के पालन का माहास्म्य विश्वत है।

इस प्रन्य के अन्तिम दो सुत्तन्त हैं, महस्तिपट्टान और पायासी। पहले में ध्यान मार्ग का विस्तार से वर्णन है। इसमें मन (सती) को सचेत (उपस्थान) रखने का और अपने शरीर और भावना को जो कुछ हो रहा हो, उससे संतुत्तिष्ठ रखने का उपदेश है। इसमें यह भी लिखा गया है कि कर्त्तंच्य कम कैसे किए जाएँ और बुद हारा बताए गए सद्गुर्गों को कैसे विकस्तित किया जाए। दूसरा सुत्तन्त एक खत्रिय (चित्रिय) आचार्य और दार्शनिक के नाम पर है। पायासी इस मौतिकवादी सिद्धान्त को मानता या कि सृत्यु के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं है और किसो भी लीव के अच्छे या बुरे कम किसो परिगाम के उत्पादक नहीं होते। इस मत का कुमार-करसप ने खग्रन किया। कुमार-करसप बद्ध के प्रसिद्ध शिष्य थे।

तीसरे खयड में ग्यारह सुन्तन्त हैं, जिनमें सं पहले चार (२४-२७) में अधिकतर बौद्धेतर मतों और विरक्तों की कियाओं का धर्णन है। इस सुन्तन्त में ब्रह्म-जाल सुन्तन्त से कुछ बौद्धेतर मत पुन्ठद्धत किए गए हैं। ये मत पृथ्वी के आरम्भ के विषय में हैं। बाद के सुन्तन्त (उदम्बिश्-सीहनाद) में कठोर आरमपीड़क विरक्त-मार्गियों की कियाओं के बुरे नतीजे विणत किए गए हैं, जब कि चक्कवन्ति-सीहनाद सुन्तन्त बौद्धों को संयमित होने के लिए और धम्म को अपना प्रधान आधार बनाने के लिए आदेश देता है। यद्यपि बुद्ध पृथ्वी के आरम्भ के विषय में कोई भी अनुमान करना पसन्द नहीं करते थे, फिर भी अगाव्य सुन्तन्त में स्पष्ट किया गया है कि संसार का आरम्भ कैसे हुआ और वहाँ बाह्य की जन्मना श्रेष्ठता का विरोध है।

धारों के दो सुत्तन्तों में यानी सम्पसादनीय भौर पासादिक में बुद्ध के उपदेशों भौर नैतिक आदेशों का सारांश है। दूसरे सुत्तन्त का आदेश सब दिया गया था जब निगंड नातपुत्त की सृत्यु के बाद उसके अनुयायियों में मतभेद हो गए थे, और इस कारण से उसमें थे तीन बातें हैं: (१) उदक रामपुत्त के मत का उल्लेख, (२) सुखल्लिकानुयोग शब्द, जो धम्मचक्रप्यवत्तनसुत्त में है, का स्पष्टीकरण, (३) कुड़ प्रश्नों को बुद्ध द्वारा अनुत्तरित को इने का कारण।

खक्खण-सुत्तन्त में विस्तार से वे सब कर्म हिए हैं, जिनसे महापुरुष के बत्तीस लक्षण प्राप्त हो सकते हैं।

सिंगालोबाद-सुत्तन्त इस दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है कि सर्वसाधारण अनुयायियों के लाभ के लिए बुद्ध ने यही एकमात्र विशद उपदेश दिया है। कुड़ विद्वानों के अनुसार यह त्रशोक के घम्म का मृत्त-स्रोत है। आटानाटिय सुत्तन्त अके से भिष्ठभों को दृष्ट यहाँ से बचने के लिए आदू-मन्त्र की तरह से है।

श्रन्तिम दो सुत्तन्तों में श्रंगुत्तर निकाय की तरह से बुद्ध के उपदेशों का सार हैं। इनमें दसुतर श्रन्तिम है शौर उसमें संशिष्त सुत्रात्मक पद्धति श्रपनाई गई है। धम्मपट

धम्मपद विश्व साहित्य का भाग है। वह बौद धौर बौद्धेतर देशों में एक-सा लोकप्रिय है। इसमें बौद्ध-धर्म के उपदेश प्रधित होने पर भी इसके विश्वात्मक भीर सर्वन्यापी विचार हैं। इसमें ४२३ छुन्द हैं, जो २६ वग्ग वा अध्यायों में विभाजित हैं, और दिख्य एशिया के बौद्ध देशों में प्रत्येक तरुश भिन्न को ये सूत्र कंठस्य हैं। इसका बन्दमय रूप होने से यह सहज स्मृति में रह सकता है।

धम्मपद का द्वर्थ स्पष्ट है। इसे इम पुस्तक में ही धार्मिक वाक्य या शब्द के नाते प्रयुक्त किया गया है। नौद्ध ज्ञोग कहते हैं कि बुद्ध के उपदेश इसी प्रन्थ में संचेप में दिए गए हैं, नूँकि नौद्ध दर्शन के घौर नौद्ध जीवन-पद्धति के प्रमुख सिद्धान्त इसमें विवेचित हैं।

इस छोटे से अन्थ में, आन्य बौद अन्यों की भाँति, सब प्रकार के यज्ञ-यज्ञादि श्रीर श्रन्य आत्म-प्रपीदक हठयोगों की निन्दा है, श्रीर इसका विशेष आग्रह शील पर है। यह शील समाधि श्रीर पष्ठ्या (प्रज्ञा) से विकसित होता है। खुद के अपदेश संसेप में यों हैं: "सारी बुराइयों से बची, जो श्रच्छा है उसे जमा करो श्रीर मन को शुद्ध करो" (१८३)। कौन-सा धर्म इससे सहमत नहीं होगा? इसके उपदेश के श्रनुसार सब निश्चित चीज़ें चियक हैं, दुःख से भरी हैं श्रीर इस कारण से 'ध्रुक्ता' या श्रपनी नहीं हैं। लोगों से कहा गया है कि वस्तुश्रों के केवल बाह्य धाकर्षण पर न जाकर, उनके दुखद पण्च को भी पहचानें। उसमें श्रविद्या को सबसे बड़ी श्रशुद्ध (२४३) कहा गया है, श्रीर यह कहा गया है कि तृत्या। या ग्रासिक के भग्त से ही दुश्ल का श्रम्त होगा। लोभ, ईर्घ्या, भ्रांति भाग की तरह लतरनाक बताई गई हैं, भीर जब तक उन्हें न रोका जाए, यह सम्भव नहीं कि सुली जीवन बिताया जा सके।

सुली जीवन की प्राप्ति के लिए हमें दोनों चितिवादों से बचना चाहिए-इंद्रिय-विकास में रत होना और भारम-प्रशेवन की राह भपनाना। इसलिए हर एक को सध्यम सार्ग अपनाना चाहिए। बौदों को दिग्य अष्टांग मार्ग का अनुसरस भावश्यक है, जो कि वद्, संब भौर भ्रम्म पर भाषारित था। भन्मपद के भनुसार बीद्ध मार्ग की विभिन्न मिललों को पाना सारी दुनिया को पाने से बेहतर है (१७८)। उसमें सब जीवों के उन गुवां की बृद्धि के जिए बाग्रह है, जिनसे व्यक्ति स्वयं बापना डदार कर सकता है। व्यक्ति को पाप से या अपवित्रता से मुक्त करने में, सिवाय उसके अपने, और कोई मदद नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भापको जानने का प्रवरन करे। बद्ध भी बहुत कम मदद कर सकते हैं, चूँ कि वै केवल मार्गदर्शक विन्हों के समान पथ-प्रदर्शक मात्र हैं (२७६)। इसमें शान्ति भौर भहिंसा बुक्त जीवन को प्रशंसा है (१२६-३०,१४२) और इसमें जिला गया है कि ''वैर से वैर का कभी शमन नहीं होता, किन्तु सबैर से ही होता है'' (१)। इसका उपदेश है कि "अक्रोध से क्रोध को बोत्रो, ब्राई को अब्झाई से, कंत्रुसपन की दान से, मूठ को सत्य से" (२२३)। इसमें यह भी कहा गवा है कि "दूसरों से कभी कठोरता से न बोजो, क्योंकि वे भी तुम्हारे साथ वैसे ही दुर्वचन कह सकते हैं" (१३३)।

यह कोटी-सी पुस्तक साहित्यिक गुयों से भरपूर है। इसमें ऐसी सुन्दर और यथीचित उपमाएँ हैं कि ने मन को कु जेतो हैं: "दुराचारी चसंयमी होकर देश का अब (राष्ट्र-पियड) खाने की अपेदा अधिनशिखा के समान तस जोहे का गोजा खाना उत्तम है" (३०८)। "जिस प्रकार फल के नर्या या गन्ध को निना हानि पहुँचाए अमर रस को बेकर चब देता है, उसी प्रकार मुनि गाँव में निचरण करे" (४६)। "धर्मप्रन्थों का कितना ही पाठ करे, खेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म-प्रन्थों के अनुसार आचरण नहीं काता, तो तूसरों को गौनें गिनने वाले ग्वाबों को तरह वह श्रमण्यत्व का भागी नहीं होता" (१६)। "पुत्र और पश्च में आसक्त (चित्त) मनुष्य को मृत्यु नैसे ही जे जाती है, जैसे सोए गाँव को (नदी की) नदी नाल" (२८०)। "जा राग में रत है, वह मकदी के अपने बनाए जाते की तरह प्रवाह में फैंस जाते हैं, धीर (जन) उसे भी केंद्र कर, अपेदा-रहित हो, सब दु:खों को कोंद्र प्रवात होते हैं" (३४०)।

इनके श्रतावा श्रीर भी कई ऐसे पद हैं, जिनमें विश्वास्मक सत्य हैं—सब कालों श्रीर सब देशों के जिए सत्य। उदाहरणार्थ—

"बुरं भीर भारने चिए महितकर कार्यों का करना भासान है, लेकिन शुभ भीर हितकर कार्यों का करना बहुत कठिन है (१६६) ।"

"यह संसार भन्ना है, थोड़े ही यहाँ भन्तर्दर्शी हैं। आब से मुक्त पश्चियों की तरह थोड़े ही खोग स्वर्ग को जाते हैं (१७४)।

"मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। मनुष्य-जीवन मुश्किल से बना रहता है (१८२)।"

"मेरे पास न चाएगा, यह सोचकर पाप की सबहेसना न करे। बूँद-बूँद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है (१२२)!"

"दूसरों के दोष देखना शासान है, श्रपने दोष देखना कठिन (२४२)।"

"न तो पुष्पों की सुगम्ब, न चन्द्रन को सुगम्ब, न तगर वा चमेली की सुगम्ब हवा के विरुद्ध आतो है, सेकिन सत्पुरुषों की सुगन्ब हवा के विरुद्ध भी आती है (१४)।"

"हे भतुल ! यह पुरानी बात है, यह भाज की नहीं। भुष बैठे रहने वाले की भी निन्दा होती है, बहुत बोलने वाले की भी निन्दा होती है, कम बोलने वाले की भी निन्दा होती है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको निन्दा न हो (२२७)।"

ये सब वचन कितने मार्मिक हैं ?

ऐसे ही साहित्यिक गुर्यों वाले और सार्वदेशिक, सर्वजनीन, सर्वकालिक प्रभाव वाले रक्षों का परियाम है कि यह छोटो-सो पुस्तक एशिया और यूरीप की कई भाषाओं में अन्दित हो चुकी है।

संस्कृत सद्धर्म-पुण्डरीक

सद्धर्म-पुरुद्धरीक महायान बौद्ध-धर्म का एक प्राचीनत्तम भ्रन्थ है। वह शंशतः गर्य भीर शंशतः पद्य में है। प्राचीन महायान प्रन्थों की जैसी सामान्य रीति है, गद्य-भंशा की भाषा खासी भ्रच्छी संस्कृत है, जबकि पद्य की भाषा मिश्रित संस्कृत है। बौद्ध-शास्त्र विषयक विचारों भीर भाषागत विशेषताश्रों को ध्वान में जें तो इस रचना की तिथि महावस्तु भीर जजितविस्तर के कुछ बाद की होनी चाहिए, यावी जगमग ईसा की भ्रथम शतों के भ्रास-पास। उसके सबसे पुराने चीनी अनुवाद धर्म-रच ने रूद ईस्वी में कौर कुमारजीव ने ३६३ ईस्वी में किए। दो शती बाद (६०१ ईस्वी) में ज्ञानगुस भीर धर्मगुष्त ने भी उसके अनुवाद किए। नानजिश्रों के भ्रमुसार, इस मूज ग्रन्थ के बाठ या नौ चीनी अनुवाद थे, जिनमें से केवज उत्पर

बताप तीन चानुवाद उपलब्ध हैं। कुछ धीनी चौर जापानी बौद-पंथों के मूख धर्मग्रन्थ वे बने, विशेषतः जापान के तेन्दाई चौर निचिरेन पंथों के, चौर वह सभी कृन (ध्यान) पंथ के मन्दिरों में पढ़े जाते हैं।

यह मूल पाठ हीनयान से महायान बौद्ध-धर्म की संक्रान्ति के स्वक हैं। प्रम्थ का बहुत-सा भाग यह सिद्ध करने के लिए लिखा गया है कि हीनयान बौद्ध-धर्म बुद्धां ने कम बुद्धि वाखे वर्गों के समस्रने के लिए प्रचारित किया, क्योंकि इन कोटे लोगों की समस्रां पूरा सत्य नहीं थ्रा सकता था। हीनयान बौद्धों को ३७ बोधिपचीय धर्मों का पालन सिखाया गया या यानी जो ज्ञान से सम्बन्धित धर्म थे, जिससे कि वे क्लेशावरण से मुक्त हो जाते, धौर चार आर्यसत्यों और कार्यकारण भाग के नियम को समस्र सकते। इस प्रकार से वे पुद्गल-शून्यता अथवा अनायन की स्थित पा सकते थे, जिससे कि वे कुछ समय के लिए निर्वाण-प्राप्ति बाले स्थान पर पहुँच जाते। इस प्रन्य में यह भी लिखा है कि हीनयानवादी, जो इन उपलब्धियों से सम्पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, आगे अपने अगले जन्मों में और प्रयत्न करें, जिससे कि वे उन गुणों को पा जायें जो बोधिसत्वों को सम्पूर्ण बुद्धत्व की प्राप्त के लिए आवश्यक होते हैं। उन्हें धर्म शून्यता और धर्म-समता की प्राप्त आवश्यक थी, जिससे कि जेयावरण दूर किया जा सके और वे सम्यक्-सम्बुद्ध बन सकें।

यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने दो प्रकार के सत्य क्यों सिखाए ? इस प्रन्य में इसका समाधान है कि दीनयानियों के लिए सिखाया गया सत्य केवल खपाय-कौशल्य था, जो कि बौद्धों ने कम बुद्धि वाले निचले लोगों को आकष्ठित करने के लिए और उन्हें अन्तिम सर्वोत्तम ज्ञान-प्राप्ति तक पहुँचाने के लिए अपनाया था। उसमें यह भी लिखा है कि "थान" (मार्ग) केवल एक ही है, सम्पूर्ण निर्वाण उसी से मिलेगा, तोन यान नहीं हैं। श्रावकथान, प्रत्येक बुद्धान और बोधिसत्वयान केवल बुद्धों की ख्राविधा के लिए तीन मार्ग थे, जो अन्तिम सत्य तक पहुँचते थे। यह बात सच है कि हीनयान के कई बड़े स्थिक्तयों को आश्वासन दिया गया था कि अन्ततः वे सब बद्ध हो जाएँगे।

सद्दर्म-पुगडरीक के सत्ताईस अध्याय हैं। पहले अध्याय में महानैपुरुष सूत्र के नाते पूर्व-बुद्ध द्वारा प्रवचन के रूप में मूल-ग्रन्थ शुरू होता है और मंजुश्री के पूर्वावतार वरप्रभ बोधिसत्व द्वारा दीपंकर तक वह कैसे लाया गया, यह वर्णन श्वासा है। दूसरे अध्याय में बुद्ध यह बतलाते हैं कि परम सत्य का तथागत केवल अपने भीतर ही अनुभव कर सकते हैं और वह दूसरों के सामने व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से यह न केवल श्रावकों के और प्रत्येक बुद्ध के परम्तु अवैवर्तिक

बोधिसत्वों की पहुँच के परे हैं। बुद्ध यह मानते हैं कि उन म्यक्तियों के लिए जो संसार धौर उसके दुःखों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उन्होंने अपने उपदेश नी अंगों में दिए धौर उन्हें सिखाया कि निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाए। जो बोधिसत्व अधिक समक्षदार थे, या जिनकी मानसिक तैयारी अधिक थी, उन्हों को बुद्धत्व तक पहुँचाने वाले गहरे सिद्धान्त सिखाए गए। इस अध्याय में बुद्ध ने अपने मन की हिचकिचाहट व्यक्त की है कि पहले अपने सिद्धान्तों का प्रचार वे नहीं करना चाहते ये परन्तु शक्षा ने आकर आग्रह किया, जिस पर उन्होंने मत बदला। तीसरे और चौथे अध्याय में दो बहुत मनोरंजक कहानियों हैं, जिनके अनुसार करणामय बुद्ध सबके प्रति कैसे एक-से सहय हैं, यह दिखलाया गया है। वे श्रावकों की अखाई के प्रति उतने ही सुके हुए थे, जितने कि बोधिसत्वों के। पंचम अध्याय में, बुद्ध की उपमा मेव और सूर्य के साथ दी गई है, जो कि सबके प्रति एक-सी वर्षा करता है या सब पर एक-सा चमकता है। सब वस्तुओं की समानता क बोध ही निर्वाण है, ऐसा उसमें अर्थ दिया गया है। श्रावक का निर्वाण केवल विशाम है और अन्तिम निवृत्ति नहीं है।

शाक्यमुनि घोषित करते हैं कि कई हीनयान आईत और आईतेतर अन्ततः बुद्ध बन जाएँगे और तब घोषित करते हैं कि अपने किसी पूर्वजन्म में, किसी साधु से उन्होंने यह सूत्र अहवा किया या, जो कि बाद में देवदत्त बन कर जन्मा। उसने पहले ही देख लिया या कि इज बोग इस सूत्र की बुराई करेंगे और इस प्रकार से गहरा पाप करेंगे। कई प्रकार की उपमाएँ देकर सूत्र का महत्त्व वे बसलाते हैं और अद्धालुओं को आदेश देते हैं कि जहाँ-जहाँ इन सूत्रों का पाठ हो वहाँ स्तूप बनाए जायँ और उनका उसी तरह आदर किया जाए, जैसा बुद्ध के धानुओं को सुरक्षित रखने वाले चैत्यों का।

श्रगते दो श्रध्यायों में यह कहा गया है कि बुद्धों की आयुर्मयादा असीम है। यह बात हीनयानी नहीं मानते। वे तो यह मानते हैं कि बुद्ध ने गया में सम्बोधि प्राप्त की और मुक्त ज्ञान के बाद चालीस वर्ष तक जीवित रहे। बुद्ध मानते हैं कि उन्होंने ही दीपंकर बुद्ध का और अन्य बुद्धों का निर्माण किया और उनके द्वारा आर्यसत्य और प्रतीत्यसमुत्पाद पर प्रवचन दिल्लवाया। साथ ही, उसी ने उनकी परिनिर्वाण-प्राप्ति की व्यवस्था की जिनकी मानसिक स्थिति इसनी समुक्षत नहीं थी। उन बोधिसत्वों के लिए जिनके उच्चाद्ध थे, उन्होंने माता-पिता और तथागत ज्ञान पर व्याख्यान दिलाने का यत्न कराया।

शेष श्रध्याय सुख्यतः सूत्रपाठ, सूत्रप्रचार श्रीर सूत्रज्ञान से क्या पुरव-बाम होता है, इसी विपय में है।

२२वें प्रध्याय में थोड़ा विषयांतर किया गया है, जहाँ प्रवत्नोकितेरवर बोधिसरव का विषय खाता है, और उसकी प्रशंसा की गई है। यह कहा गया है कि जो निम्न मन्त्र पढ़ेगा वह जहाज़ के हुबने, खाग या नैतिक पाप के विष्नों से बच जाएगा--"नमो नमस्तरमे अभयंदद अवलोक्तिश्वराय बोधिसत्वाय महासत्वाय ।" बोधिसत्व विविध जीवों का रूप लेकर इन सब क्लेशों से उन्हें मुक्त करेगा।

सुत्रप्रन्थ के प्रन्त में बुद्ध सब की भादेश देते हैं कि इस सुत्त की रहा करी सीर प्रचार करो । वह कहते हैं-"यह सम्यक सम्बोधि मैं आप सब के हित के लिए धरोहर की भाँति देता हूँ, और आप पर यह उत्तरदायित्व रखता हूँ कि आप इसे दूर-दूर तक प्रचारित करें, जिससे कि आप बुद्ध ज्ञान के दाता वर्ने ।"

## बुद्ध का अनुशासन

### विनय-पिटक

बीद मिच्न और भिच्नियों के बाचार और निर्देश के लिए जो अनुशासन के निवम है, वे विनय-पिटक में एकत्रित किए गए। बौद्ध भिष्ठ संव स्नोकतन्त्रात्मक भाषार पर था। बुद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया, किन्तु श्रपने अनुयायियों को आज्ञादी कि उनके बताए मार्ग और नियमों पर वे चलें। बह बद के लिए सम्भव नहीं या कि भविष्य में श्रकुशलधर्मी भिन्न क्या-स्या गलत बातें करेंगे, कैसे उन नियमों की उपेचा करेंगे या उनका विकृत अर्थ सगाएँगे, इन सब बालों का विचार करके वह सब नियम पहुंचे से ही बना रखते। इस कारण से विनय-पिटक का वर्तमान स्वरूप बुद्ध द्वारा बनाए गए मुख सिद्धान्तों में सदियों तक होने वाजे विकास का ही परिखाम है। पाजि रूप में, यह पिटक पाँच विभागों में विभाजित है :

- (भ) खंधक: (१) महावग्ग

  - (२) बुख्रवमा
- (भा) सुत्त-विमंग: (३) पाराजिका से निस्सरिंगय तक
  - (४) पाचित्तिय सं सेखिय तक और भिक्लुशी-विभंग
- (४) परिवार (§)

यह विभाजन बौद्ध संघ के विकास का चित्र देने की दृष्टि से उचित है, परन्तु इससे पिटक के कालकमानुपार विकास का निर्देश नहीं मिलता। विषयवस्त श्रीर पानि भाषा की विचित्रता को देखते हुए पातिमोक्ख-सुत्त सब से प्राचीन सुत्त रहा होगा । वर्तमान संस्करण में सुत्त मुख पाठ की भाँति अलग से नहीं दिखाई देता,

परम्य वह सुत्त-विभंग के भाग के रूप में है, जहाँ वह आप्य के लिए भूल पाठ की भौति भाता है। सत्त-विभंग बाद के किसी समय में जिखा गया होगा, इसमें सन्देह नहीं । उसमें कई बाद के पाठभेद हैं, और वह किसी आधुनिक कानून की पस्तक की भौति विभिन्न उदाहरकों को प्रस्तुत करता है। सहावरण में संघ के धारम्य सं भव तक के विकास का हाल है. और इस कारण से यही निश्चित रूप से पिटक का प्रथम अन्य है। चुलुवान में कई ऐसे विषय हैं, जो कि पिटक के अन्त में होने चाहिएँ। वह विस्तार से यह बताते हैं कि मठ या विहार के अनुशासन के विरुद्ध जाने वाखे व्यक्ति को क्या-क्या दंढ देना चाहिए। इसमें भिच्नमों के दैनिक जीवन के विषय में कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं. जिनके जिए सही स्थान है महावान । यह दिखाई देता है कि चुक्कवग्ग महाबग्ग के बहुत बाद संकत्तित किया गया होगा. या फिर उसमें वे भी विषय लाए गए हैं. जो कि संकलकों के अनुसार, किसी अन्य भाग में नहीं लाए जा सकते थे। दो बीद संगीतियों के बुत्तान्त, जिनमें से एक बद्ध-परिविर्वाण के एक शती बाद जुटी थी, भी इसमें आते हैं। अन्तिम भाग परिवार एक ऐया ग्रन्थ है जो मिल्लां के उपयांग और बाद रखने के जिए सैबार किया गया है। इसका उद्देश्य न केवल यह है कि भिन्न सब नियम याद रखें, बक्कि वे सब तथ्य और परिस्थितियाँ भी जानें. जिनसे भिन्न नियमों के अन्तर्गत आते हैं।

पातिमोक्त-सुत्त-पातिमोक्त (संस्कृत में प्रातिमोक्ष-सुत्र) विनय-पिटक का मुख्य सार है। पाति-पिटक का यह सबसे पुराना भाग है, और इसकी भाषा निकायों की भाषा से भी पुरानी है। इस प्रम्थ के, दो सम्पूर्ण संस्कृत रूप, पाए गए हैं—एक तो कुचा में, जो छुई फिमो ने ज्रानात्व एशियातिके में १६१३ में प्रकाशित किया, और दूसरा गिलगित में, जिसे इचिडयन हिस्टारिकल क्वार्टकी में १६४३ में प्रकाशित किया, और व्यस्ता गिलगित केंगा इन दो के खलावा इस प्रम्थ के कई लिपड भाग स वाली पुस्य ने प्रकाशित किया। इन दो के खलावा इस प्रम्थ के कई लिपड भाग स वाली पुस्य ने प्रकाशित किया है। भिश्वणी प्रातिमोक्ष-सुत्र के मूल का एक अश ई. वास्डिशनट ने प्रकाशित किया है। अयसवाल रिसर्च इंस्टिट्यूट में महासंघिक के प्रातिमोक्ष-सुत्र की एक झाया-चित्रात्मक प्रतिकृति है। निकायों में, विशेषतः मिक्रम तथा अगुत्तर में इस प्रम्थ के जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे यह खाना जाता है कि यह मूल प्रम्थ बहुत प्राचीन रहा होगा। भिष्ठ-भिष्ठिणयों के लिए संकित्त यह मबसे प्रानी आचार-संहिता जान पक्ती है।

पातिमान्त्रत के दो दिस्स हैं : एक भिन्नतु-पातिमोनल, दूसरा भिन्नतुणी-पाति-मोनल । भिन्न श्रो और भिन्नु लानों द्वारा किए जाने नाले अपराध उनकी गम्भीरता के अनुसार विभाजित हैं । सबसे कुरे पाप "पाराजिक" शीर्षक के अस्तर्गत हैं, और

हनका दगह था भिन्न का अपने संघ से निष्कासन-(१) ब्रह्मचर्य का उत्लंघन (२) चोरी (३) हत्या अथवा हत्या को प्रोत्साहन, और (४) चमत्कार करने की अपनी शक्ति का अतिरंजित वर्णन आदि । संघादिसेस ( संघावशेष ) शीर्षक के बान्तर्गत जो बीर पापां की सुची दी गई है, उसके अनुसार पाप करने वाले भिन्नश्रों को थोडे समय के जिए निष्कासित किया जाता था। यदि कम से कम बीस भिन्न बन्हें फिर से संघ में लेने के लायक सममें तो उन्हें संघ में पुनः ले लिया जाता था। तेरह पापों का उसमें उल्लेख है. जिनमें कुछ ये हैं--भिक्तश्रों श्रीर खिया के अनुधित सम्बन्ध, मठ का निर्माण, भूठा आरोप, संघ में फुट और हठ। तीसरे खरड में, जिसका नाम है अनित्य, दो ऐसे उदाहरणों का टक्खेल है जिसमें दोशों को प्रमाणित करने के लिए पारिस्थितिक-साच्य आवश्यक हैं। चौथे भाग में. जिसका नाम है निस्तिगाय-पाचित्तिय, ऐसे २६ अपराश्री का उस्तेख हैं, जिनमें भिष्क भ्रम्य जन की वस्त कों का अपरहण करने का दोषी हो। यदि भिष्क जिस बस्त का उसने ऋपहरण किया है. वह जीटा दे और अपराध कवल करेती पाप करने वासे भिन्न की पाप से मुक्ति हो जाती है। पाँचवें खरड में, जिसका नाम है पाचित्तिय, ६२ अपराधा की ताजिका है, जैसे कीटकों की हिंसा करने वाले श्वविचारपूर्य-कार्य, बुद्ध के उपदेश और अनुशासन के प्रति श्रनादर, बुद्धानुशासन को न मानना, और अन्त में विहार में रहते हुए बिस्तरे, आसन, चीवर आदि के हपयोग में, जो अनुचित कार्य हैं, उनका विवरस इत्यादि । हुदे भाग में, जिसका नाम पाटिदेसनीय है, केवल चार पापों का उरुकेख है, जो भिन्न को न दिए गए आह के प्रहरा के विषय में हैं। इन दो निभागों में निगत पापों से मुक्ति सब के सामने भौपचारिक रूप से पाप की स्वीकृति से हो जाता है। सातवे खरह. सेखिय (शैक्ष) में भिक्न द्वारा दैनिक जीवन में पालन करने के ७५ बादेश दिए गए हैं, उदाहरणार्थ वह किसी गाँव या शहर में प्रवेश कैसे करे, दूसरों को कष्ट न हो ऐसे खाता कैंते खाए, बीमार के कमरे में कैंसे जाए इत्यादि। इन बातों की न मानना पाप नहीं माना जाता था, इसिंबए इनके लिए कोई दुगढ-व्यवस्था नहीं थी। श्रन्तिम श्रम्याय श्रविकरण समय श्रथवा 'संघ क भीतर कराई निपटाने के सरीके' कहा जाता है। ऐसे तरीके सात है। पहला, बढ़ने वाले दोनो भिन्नश्रो को श्रामन-सामने लाश्रो; दूसरा, दोनो में से एक भगड़े की बात में विस्मृति का शिकार बन गया था ऐसा एक पद्म स्वीकार कर: तीसरा, जब अधि की बात उठी तब एक भिद्ध भागी स्वामाविक मनांदशा में नहीं था यह स्वाकार करें: चौथा, टोबी द्वारा स्वाकारोक्तिः पाँचवाँ, शलाका (अथवा मतदान की लक्कांदर्याँ) का उपयोगः कठा.

पहले से ही शारीरिक दोष था यह सिद्ध करना और उसके लिए इंग्ड; भीर सातवाँ, संघ के भीतर जो ऋगड़े हों, उन्हें विज्ञापित न करना।

(२) सुत्त-विमंग---यह पातिमोक्ल-सुत्त पर भाष्य है। इसका आरम्भ वेरमजा में पढ़े भकाल से होता है। बुद्ध जब वहाँ गए, तब भकाल इतना तीष्ठ था कि लोगों को "सलाक्त्रुत्ति" (एक प्रकार की राशन-पछति) ग्रहण करनी पड़ी। बुद्ध ने तब वेरजजा छोड़ दिया और सोरेच्य, संकास्स, क्यणकुळ होते हुए वे प्रयाग पहुँचे, जहाँ गंगा पार करके वह वाराणासी पहुँचे। बाराणासी से वे वेसाली गये और महावन कृटागारशाला में जाकर रुके।

वेसाली के पास कलन्दक नामक गाँव था, जहाँ एक अमीर साहूकार रहता था। उसके पुत्र सुदिक ने वेसाली में बुद के उपदेश सुने, वे उसके शिष्य बन गए। उस समय विजयों के देश में अकाल शुरू हुआ। सुदिक के कई अमीर मित्र और रिरतेदार वेसाली में थे। खतः उसने वहाँ जाने का निरुचय किया। इस प्रकार से वह और उसके भाई खूब भिक्ता माँग सकते थे। एक दिन सुदिक अपने गाँव में भिक्ता माँगने के लिए गए और उन्होंने कुम्मास (चावल का भूसा) माँगा, जो एक महरो बाहर फेंकने जा रही था। जब उसकी माँ ने सुदिक के आने के समाचार सुने, तब उसने उसकी परनी से आबह किया कि वह जाकर उससे मिले और पुत्र की कामना करे। सुदिक ने उसकी इच्छा पूरी की, और वह कठ को लौट गया। वहाँ जाकर उसने परचाताप किया और सारा मामला अपने भाइयों को सुनाया। अब यह बात बुद्ध के इष्टिपथ में लाई गई, उन्होंने उस अपराधी भिन्न को बाटा, और यह नियम बताया कि यदि कोई भिन्न क्विमचार करेगा, तो वह पाराजिक का अपराधी होगा, और इस प्रकार से भिन्न बनने के लिए अयोग्य होगा। पातिमोक्ल का यह प्रथम नियम है।

जैसा जपर बताया जा चुका है, प्रत्येक नियम बुद्ध ने मिचुमों के दोषों को खेकर बनाया। ऐसे भपराधों की कहानियाँ, प्रत्यच घटित घटनाएँ न होकर, भाष्यकार की मनघड़ंत उदाहरण कथाएँ हैं। इन नियमों की शब्दावली पर जो कुछ टीका-टिप्पणी हुई है, उसे यदि छोड़ भी दें, फिर भी कई वाद-विवाद इन बातों पर हैं कि खी किसे कहते हैं, यदि खी पुरुष रूप में वा पुरुष खी रूप में बदब जाए तो क्या हो, "

१. इस मनोरंजक समस्या पर पढ़ें, पी० वी० वापट का ''बौद्ध साहित्य में यौन परिवर्तन'' शीर्षक निवन्ध, जो कि अखिल आरतीय ओरिएंटल कांफ्रेंस के १८वें अधिवेशन की पालि तथा बौद्ध शाखा में पढ़ा गवा था। उस अधिवेशन के निवन्धों का साराश पदिष और डा॰ पस॰ के॰ वेलवलकर अभिनन्दन अन्ध भी पढ़िए।

तथा योनाचार के विविध प्रकार और सम्बद्ध विषय । जो योन विसास इस नियमों के भीसर नहीं आते उनकी भी चर्चा है ।

दूसरा नियम चोरी के बारे में है, जिसके अनुसार मिश्रुओं की बिरादरी से, जो अपराधी थे, उन्हें निष्कासित किया जाता था। यह विषय एक हुम्हार के लड़के धनिय नामक भिश्रुकी कहानी के रूप में जाया गया है, जिसने एक विहार बनाने के लिए बिना किसी की अनुमति के लक्कियाँ जमा कर ली थीं। इस नियम पर भाष्य करते हुए, भाष्यकार ने वस्तु और चोरी दोनों शम्दों की परिभाषा दी है। अन्त में उसने बताया है कि इस नियम के अन्तर्गत जो वस्तुएँ नहीं आदीं, उनके प्रदाय के क्या क्या रूप हैं?

पाराजिक के अन्य दो नियम भी इसी प्रकार से विवेचित किए गए हैं। विनय-पिटक के तीसरे खरड के १०६ एष्ट इनसे भरे हैं।

संवादिसेस का प्रथम नियम सावस्थी में किसा गया, जिसमें एक सेटयसक नामक भिद्ध ने कारम-विकम्बना की। भाष्यकार वे अगियात प्रकार बसलाता है, जिनके द्वारा ऐसी बावें की जाती हैं, और कीनसी बावें इस जियम के अन्तर्गत आती हैं और किन बातों की छुट दी जाए।

संघादिसेस का दूसरा नियम यह है कि भिन्न को कभी भी किसी स्त्री के निकट सम्पर्क में नहीं भाना चाहिए। यह नियम सावश्थी में शुरू हुआ, जहाँ कि निकट के एक वन में एक उदायी नामक भिन्न रहता या, जिसने निहार में एक आसायी को छुआ था।

भाष्यकार पहले कई प्रश्न उपस्थित करता है, "ऐसा जानबुभकर स्पर्श किया गया, या सहज संयोगबश वह हुआ ?" "वास्तव में स्पर्श क्या है", धौर इस के अन्त में यह कथन है कि अपनी माता, बहिन या कन्या के साथ ऐसा स्पर्श इस नियम के अन्तर्गत नहीं आता।

बाद के तीन निवमों का कारण वही भिष्ठ बताया गया है। भाष्यकार कई प्रकार की लड़कियाँ चौर पित्नयाँ विचार में लेता है, चौर कई परिस्थितियों का विचार करता है, जिनके अनुसार इन नियमों के भीतर भिष्ठ पाप करता है, चौर अपवाद कीन से हैं यह भी विश्वत करता है। शेष सभी नियम इसी प्रकार से समझाए गए हैं, उन पर टिप्पणी की गई है चौर वे विश्वत किए गए हैं।

निस्सिग्गय-पाचित्तिय शासा पर टिप्पकी करते हुए, भाष्यकार का अपसाह बहुत कुक कम हो गया है। वह ऐसे विशेष उदाहरण नहीं देता जी कि न नियमों के भीतर का सकें या न का सकें। जिन कपवादों की अनुमति दी गई है, से बहुत ज्यापक शन्तों में जिल्ले गए हैं। उदाहरकार्य, यदि कोई भिन्न ऐसा ही कि उसका दिमाग दुरूरत न हो, या उसने संघ में प्रथम बार अपराध किया हो, या परिस्थितियाँ ऐसी हों कि नियम का खगडन अनिवार्य ही, तब उसे इन नियमों के खगडन का अपराधी न माना जाए।

पाखित्तिय के ६१ नियमों पर माप्य हत्यक नामक एक शास्य भिन्न के चृत्तान्त से ग्रुक्त होता है। उसने नास्तिकों के साथ वाद-विवाद में जान-वृक्तकर मूठी बातें कहीं। इससे बुद्ध ने यह नियम कर दिया कि जो कोई भी जानवृक्तकर मिथ्या बोले वह पाचित्तिय का ध्यराधी होगा। भाष्यकार विवरण देता है कि किन परिस्थितियों में ध्रपराध मिद्ध होता है। दूसरा नियम एड्यिमिय भिन्नुओं हारा पैदा हुद्धा, जिन्होंने ध्रन्य भिन्नुओं के प्रति निन्दा बचन कहे थे। ऐसे निन्दा बचनों का कैसा बुरा परिणाम होता है, यह भाष्यकार प्रमाणित करता है, एक नन्दिविसाज नामक बैल की कहानी देकर। यह यह भी बताता है कि कीन से शब्द ध्रनादरस्चक हैं और कीन से नहीं हैं। कई जातियों, पेशों धीर गुणों का उरुन्नेत ध्राता है, जिनके ध्राधार पर जनसाधारण की दिव्ह में भिन्नु उत्त्व या नीच माने धाने थे।

पाटिदेसभीय के चार नियम और सेक्षिय के ७४ नियम ऐसे हैं कि उन ५र विस्तारपूर्वक विचार किया गया है, और जबाह्याँ तय करने के सात तरीके बिना किसी टिप्पणी के होड़ दिए गए हैं।

(३) भिक्तुयी-विभंग—भिक्तुयी-विभंग में सात तरह के धपराघ बताए यह हैं। उनमें पाराजिका से अधिकत्यसमय तक सब आवे हैं और उनकी गम्भीरता के अनुसार वे मुचीबद किए गए हैं।

ए।शाजिक के प्रथम तिभाग में, भिक्तु-पातिमंगक में बताए चार नियमों के श्रालावा चार और नियम दिए गए हैं। पाँचनें नियम के श्रालुसार "कोई भी निष्ठणो जिलका वामना-युक्त मन हो, पुरुष के शरीर के मध्य भाग को न हुए, उसे न मले।" इस नियम पर भाष्य करते हुए भाष्यकार साव्य नामक सिगार के पोते की कहानी देता है, जिसे युक्ती सुन्दरीनन्दा भिष्ठणी मिली, और कैसे उसने उसे उपयुंकत श्राप्य के लिए प्रेरित किया। इसके बाद निवम की भाषा पर विवश्ययुक्त टिप्पणी दी शई है, परन्तु कह नहीं बतकाया गया है कि कीन से उदाहरण इस नियम के श्रान्तांत बाते हैं और कीन से नहीं आते। भाष्यकार केवल श्राप्यादाग्यक बदाहरण, मदा को उसह देते हैं। इसी प्रकार से श्रान्य तीन नियमों पर भी भाष्य हैं।

दूसर खण्ड में या सघादिसंस में, भिक्खु-पातिमोक्त सं मात नियम लिए गए हैं। अन्य दस भिक्खुनियों के संघ के लिए विशेष रूप से दिए गए हैं। पहले नियम के अनुसार 'भिच्चणी सदा कानृती प्रतिवादों से दूर रहें'। एक सामान्य अद्भाल ने, अपने सृत्युपत्र में अपनी सम्पदा का हिस्सा एक भिच्चणी-संघ कां दे दिया था और इससे यह समस्या उत्पन्न हुई थी। इस पर शंका की गई और वोहारिकमहामत्त के सामने सारी समस्या रखी गई और निर्णय माँगा गया। दूसरे नियम के अनुसार किसी भिच्चणी को अगर किसी चौरी की जानकारी हो तो वह उसे योग्य अधिकारियों को बता देनी चाहिए। यह योग्य अधिकारीगण हैं: राजा, सँघ, गर्म, पूरा, और संग्रिए। अन्य आठ नियमों के अनुसार भिच्चिणयाँ अकेली न यूमे, पुरुषं) के सम्पर्क में न त्यावे, आपम में न लहे और त्रिरत्न के प्रति अनादर न दिखाएँ। साध्य नियमों के शब्दो तक सोमित हैं।

वीसरे व्याह, निस्सिगिय-पाचित्तिय के तीन नियमों में से, श्रष्टारह भिक्नुपातिमोक्त में लिए गए हैं। पहले में कुछ भिच्चियों की श्रादत का उल्लेख है, जो भिच्च-पात्र जमा करनी थी। भाष्यकार विभिन्न प्रकार के भिचापात्रों का वर्ण करते हैं और लिखते हैं कि ऐसे श्रपराध न करने के लिए भिच्चियों को क्या करना चाहिए। श्रगले नियम के श्रमुमार कपड़ों के वितरण में जा श्रानियमितताएँ हैं। उनका वर्णन हैं। बाद के श्राठ नियमों में बताया गया है कि श्रपनी श्रावस्थकताश्रों के श्रमुसार ही भिच्चियाँ क्या विशेष वस्तुएँ लें। न्यारहवे और बारहवे नियम के श्रमुसार भिच्चियों क्या विशेष वस्तुएँ लें। न्यारहवे और बारहवे नियम के श्रमुसार भिच्चियों कोई जनी करड़ा न माँगे जो चार केसों में श्रीयक कीमत का हो। चार कंस सोलह कहाएक के बराबर थे। खीमा कपड़ा डाई कंस या दस कहाएक में श्रीयक मुल्य का न लिया जाए।

पाचित्तिय के चींथ श्रध्याय में, भाष्यकार १६६ नियमों में से १६ पर भाष्य करता है। स्त्रियांचित श्रपराधों के बारे में ये नियम हैं। पाटिदेसनीय नामक पाँचवें अध्याय में भिद्धिशयाँ शुद्ध किया हुआ सक्खन, तेल, मधु, गुद्द, महत्वी, मांस, औटाया हुआ दूध और दही न लें, ऐसा विधान है।

छठे श्रीर सातवं खरड, जिनकं नाम संखिय श्रीर श्रधिकरणसमथ है, भिष्सु-पातिमीक्ख से लिए गए है।

(४) खंबक—इन के दो विभाग हैं: महावम्म और चुल्लवमा। इन दो भागों में जिन विषयों का वर्णन है, उनमें स्पष्ट श्वन्तर नहीं है, कोई उचित कम भी नहीं है। इसलिए यहाँ दोनों की वस्तु एक साथ दी जा रही है, जिससे पाठक इन्द्र कल्पना कर सकें। काश्मीर में गिलगित में जो पाण्डुलिपियाँ मिली हैं, उनमें मूल-सर्वास्ति-वादियों के विनय-पिटक का एक भाग पाया गया है। यह प्रकाशित किया गया है श्रीर इससे विनय-पिटक के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस पाण्डुलिपि में श्रध्यायों का क्रम इस प्रकार से हैं:—

(1) प्रव्रज्या (२) पोषध (३) प्रवारण (४) वर्षा श्रीर (१) चर्म (६) मेंपज्य (७) चीवर (म) कठिन (१) कोशाम्बक श्रीर (१०) कर्म (११) पायदुक्षोहितक (१२) पुद्राल (१३) पारिवासिक (१४) पोषधस्थापन (११) शायनासन (१६) संघमेद । देवदत्त को संघभेद्वस्तु का प्रमुख पात्र बतलाकर बुद्ध की जीवनी उसमें दी गई है। राजपुत्र सिद्धार्थ हारा देखी हुई मनुष्य की चार श्रवस्थाश्रों का वर्णन देकर करिन्यस्तु में युद्ध के जाने तक यह कहानी दी गई है। किपलवस्तु में शाक्य तहणों का बीद दीला लेना दिखाया गया है। इन्हीं में देवदत्त मां एक थे। पालि विनय- पिटक में, यह जावनी महावश्य के श्रारम्थ में दी गई है। जबिक शाक्य तहणों की बीद दीला का प्रसंग शुन्लवश्य में सातवे अध्याय में दिया है। पालि श्रीर संस्कृत सल प्रस्थों की तुलता करने पर यह जान पड़ेगा कि दोनां पाठों के संकलकों ने किसी पुराने श्रायार प्रस्थ को सामने रखा था, श्रीर बाद में विवरण श्रीर बुत्तान्त में मनचादे पश्चित उन्होंने किए। जहाँ तक प्रुख्य घटनाश्रों का प्रश्न है, दोनों एक सी प्रस्थान और श्रद्धानिक-नियमों का सुर्श्वत रखत है। केवल श्रन्य इतना ही है कि संस्कृत पाठ में कहानियाँ श्रीर उपद्धधाएँ विस्तार से दी गई है, पालि पाट में जहाँ तक हुआ, उन्हें दूर रखा गया है।

महावश्य बोह्न संघ के विकास का इतिहास है। बुद्ध ने जब नीरंजना तट पर सम्बोधि प्राप्त की तब में यह कहानी यश और उसके ४४ मिन्नों के दीकाग्रहण तक जाती है। इन ४४ मिन्नों में विमल, सुबाहु, पुरुण जी और सवस्पति भी थे, जो विभिन्न दिशाओं में धर्म के प्रचार के लिए में गए। फिर भी ये युवक, धरिचित धर्म-प्रचारक यह निरुचय नहीं कर सके कि संघ में किस तरह के व्यक्तियों को लिया जाये। उनके निर्देशन के लिए बुद्ध ने जैमें-जैसे श्रावश्यकता जान पड़ी बद्दे नियम बनाए।

उपोसय (पोषध) नामक दूसरा अध्याय पन्द्रह दिन में जुटने वाली एक बैंडक के बारे में हैं। यदि कोई ब्यक्ति गम्भीर अपराध का दोषी होता था, तो उसे इस समिति में नहीं रहने दिया जाता था। बुद्धवन्ग के नौबे अध्याय में पाति-मोनख-यापनम नामक उपशीर्षक से इसका विचार किया गया है। इन बैंडकों का एक नियम यह या कि एक देहात में रहने वाले सारे भिष्ठुकों को एक विशेष विहार में जो सभा होतो थी, उसमें उपस्थित रहना होता था। श्रागर कोई भिन्न बीमार हो तो वह श्रपने स्थान पर दूसरे भिन्न को भेजे। वह दूसरा भिन्न उसके दोषों की किया या श्रक्तिया को घोषित करे। इस मामले में ग्राम-सीमा की परिभाषा दी जाती थी, इसलिए ऐसी सीमाओं के निर्धारण के बहुत कहे नियम बनाए गए थे, श्रीर ये निश्चय संघ की विशेष श्रीपचारिक सभा में सबकी जानकारी के जिए तीम बार घोषित किए जाते श्रीर सर्वसम्मति से पारित किए जाते।

वीसरे-चौथे अध्याय में वर्षाकाल में भिद्यु के धावास के विषय में और वस्सा-वास के धन्त में जो उत्सव किए जाते थे उनके बारे में नियम हैं। भिद्युओं को सदा खलते-फिरते रहने की, यात्रा करने की खाजा थी। क्यों के यदि वे एक स्थान पर रहते तो शायद अधिक अपराध करते। परन्तु वर्षा के तीन माम में भिद्युओं को एक ही स्थान पर रहने का आदेश था। इसके कई कारण थे। घरसावास का नियम जैन और अन्य व्यक्ति भी मानते थे। कभी-कभी ऐसी भी आवश्यकता धान पदती थी कि भिद्यु को अपने आवास की सीमा के बाहर उपस्थित रहना पहता था। इस कारण से सम्राह में एक बार भिद्यु बाहर जा सकते थे। कहीं भिद्यु इस नियम का दुक्योग न करें इसके लिए विशेष रूप से कारण बताए गए हैं। इस अध्याय के अन्त में वे अपवादासमक स्थितियाँ मो विशेष की गई हैं, जिनसे सुनिश्चित समय से पूर्व बस्सावास समाप्त करने की अमुमित दी जा सकती है।

वस्सावास में, भिच्नुओं को एक साथ मिलजुल कर रहना और अनुशासन के नियम मानना आवश्यक था। यह मर्वदा सम्भव नहीं होता था। तब आचार बतलाते थे कि वस्सावास के अन्त में भिच्न परिषद में उपस्थित और अपने धपराष्ट्र समस्ये सामने यहे। इसमें भी वही सब श्रीपचारिक नियम मानने पहते थे, जो उपोस्थ उत्सव के लिए होते थे। इस समिति को प्रवारण कहते थे। ऐसी कई अनियमितताओं के उदाहरण हैं, जहाँ आचार्य ने प्रवारण के लिए कई नियम बनाए।

पनारण उत्सव का एक भाग था श्रन्तिम दिन जमा किए गए चीवरों का वितरण । पनारण के दिन, जनसाधारण वहीं रहने वाले भिच्छों को बिना मिला हुआ कपदा दान में देते थे। यह संघ का विधान था कि ऐसे दान मिलने पर भिच्छों को एकत्र होना चाहिए और बोधित करना चाहिए कि वे कठिन उत्मव करने जा रहे हैं। इस उत्सव का मूल उद्देश्य यह था कि कुछ निच्चमों को चीवरों के काटने, सीने, रंगने का काम बाँटा जाय। कपदे सैनार हो जाने पर सब भिच्चमों में वे बाँट दिये जाते थे। फिर भी कुछ ऐसे खोग रह जाते, जो मूक बोजकर कपदे से जेते थे। उनकी रोकने के जिए विसेच निकास काले गये।

पाँचवें अध्याय की शुरुआत सोय को तिविस नामक एक घनिक-पुत्र की कहानी से होती है। उसका शरीर इतना कोमल था कि उसके पैरों के सलुओं पर भी बाल उसते। उसे स्वयं जुद्ध ने प्रवच्या ही थी। मिच्च बनने पर धार्मिक विधियों में वह नंगे पैर धूमता था। उसके पैरों से खुन निकल आता और जहाँ चलता वहाँ खून के हाग पह जाते। युद्ध ने उसे जूते पहनने की अनुमति दी पर यह भी कहा कि मिच्च के नाते यह उचित नहीं है। इसका परिखाम यह हुआ कि युद्ध को सब भिच्च भों को जूते पहनने देने की खनुमति देनो पदी, और वे जूते कैसे हों यह भी निरिचत कर दिया गया।

लुठे अध्याय में बोमार भिष्ठ-भिष्ठि ियों को कीनसी दवाएँ दी जा सकती है, इसका ब्योरा है। इसमें बताया गया है कि प्रसिद्ध वैद्य जीवक के कहने पर बुद्ध ने बामार भिष्ठियों को सब प्रकार की श्रोषियों श्रोर शल्य-विकित्सा से जाभ उठाने क्य धादेश दिया। इस अध्याय में उस काल की शल्य क्रियाशों, उसके लिए श्रावश्यक उपकरणों, दवाइयों और उनके बनाने की विधियों, पाशों, दवा के भंडारों और अन्त में गरम स्नानों श्रोर फलों, फल के रसीं, दूध की बनी चीज़ों श्रोर कभी-कभी मौंस के शोरवे का भी निदान रूप में वर्णन दिया गया है। इसमें जीवक की शल्य-विद्या श्रीर चिकित्सा विषयक कुशलता का उल्लेख है। महापरिनिब्बाण-सुत्त से अद्यरशः लिया गया बुद्ध के पार्टलियाम जाने का वर्णन भी इसमें हैं।

धीरे-धीर भिन्नुश्रों को न केवल रोगोपचार संबंधी सुविधाएँ ही, परन्तु चहुवग्ग में बताई गढ़े श्रीर कई बकार की जीवन की सुख-सुविधाएँ भी दी गईं।

विहारों के विस्वार से वर्णन चुछवाग के छठ अध्याय में आते हैं, जो जन-साधारण द्वारा भनुद्धिक से आने वाले किन्नुभों के लिए विशेष रूप से विहार बनाये जाते ये। उनके दरवाज कैसे हों, खिदकियों कैसी हों, और क्या-क्या सुविधाएँ हों, यह सब बताया गया है। नयकिमक नामक भिन्नु ने इन विनय-नियमों के आधार पर बनाये विहारों का निर्माण-निरीचण किया। इन विहारों में विशेष प्रकार की पीठिकाएँ, आसंदियाँ और शस्याएँ थीं। इस प्रसंग में जेतवन विहार के दान की कहानी दी गई है और बताया गया है कि अनाथिपिडिक बुद्ध से राजगृह में कैसे मिला और उसका शिष्य बन गया।

बुह्नवरण के पाँचवं अध्याय में स्नान, भिश्वा-पात्र, कर्तिरकाएँ और सुद्धयाँ, स्मरबंद, मूत्रालय, भिश्वापात्र के जाने के लिए कपड़ों के मोले, जूते, बाल काटना आदि बातों का उस्लेख है। यह भी लिखा गया है कि भिश्वमों को गाथाएँ ज़ोर से नहीं गानी चाहिएँ, और न अपनी समस्कारों की शक्ति का प्रदर्शन करना

चाहिए, श्रीर जो जनसाधारण त्रिरत्न के प्रति पर्याप्त श्राद्दर न हिसाये उनके यदौँ भिचापात्र उत्तरा कर देना चाहिए, यानी भिचा ग्रहण नहीं करनी चाहिए।

महावग्ग के श्रंतिम दी श्रध्याय धामिक कृत्यों में श्रमियमितताश्रों को लेकर हैं। विशेष धामिक कृत्यों के लिए मिचुश्रों की कम में कम मंख्या निश्चित की गई है।

चुरुलवग्ग महावग्ग का ही श्रागं का हिस्सा है। इसलिए उसमे पहले चार अध्यायों में विनयपिटक में दी गई विविध सन्नाएँ दी गई हैं श्रीर गह भी नियम दिये गये हैं कि दंड भोगने के समय भिचुश्रों को कैसे ग्यवहार करना चाहिए।

श्चाटवें श्रध्याय में यह बताया गया है कि विहार में रहने वाले भिच्न श्रम्य स्थानों से या जंगलों से श्राने वाले भिच्नश्चों का कैमें श्चाट्गतिथ्य कर श्रीर उनकी सुख-सुविशाओं का ध्यान रखें!

सातवे अध्याय में बुद्ध के जीवनकाल में संघ में कृट डालन वाले भगड़े कैसे पैदा हो गये थे, उनका विवरण है। बुद्ध के एक शाक्य कुटुम्बो दबदत्त ने इन विशेषियों का नेतृत्व किया था। इसलिए इस अध्याय में अनुरुद्ध, भदिय, शाक्य-राज, आनंद, भगु, किविल और देवदत्त तथा उनके नाई उपालि जैसे शाक्य तम्हणें के बौद्ध दीना अहण का भी कृतांत दिया गया है।

देवदत्त ने अजातशत्र से मिलकर बहु का वध करने के लिए गुगड़ों के एक दल को किराए पर रखा। एक बार पत्थर से, और दूसरी बार हाथी से बहु के प्राप्त लेने का यस्न किया। अन्त में देवदत्त को कुछ मिल्र मिले और उन सबने मिलकर यह माँग की कि सब भिन्नुओं के लिए निस्त पाँच नियम अनिवार्य वनः दिये जायँ— (१) भिन्नु जंगलों से रहे. (२) भिन्ना पर जीविका करें (३) चिथियों के कपड़े पहने, (४) पढ़ के नीचे रहे, छत के नीचे नहीं और (४) कभी सौस या सब्जी न खाएँ। देवदत्त की साँग जब बहु द्वारा आस्वीकृत की गई, तब देवद्त ने वेसाली के बिजायुत्तक भिन्नुओं का एक अपना दल बनाया। अध्याय क अंत में संब अंग संबभेद की स्थित पर एक विशेष टिप्पारी दी गई है।

दसर्वे श्रध्याय में भिच्चगी-संघ की स्थापना की कथा है। महाप्रज्ञापित गीतमा ने उसकी श्रावश्यकता अनुभव की थी. श्रानंद ने उसके लिए मध्यस्थ का कार्य किया। बुद्ध ने बहुत श्रानिच्छापूर्वक इस संघ की स्थापना की श्रानुमति दी श्रीर भिच्चिएयों के लिए बाट गरुधम्मा बताये। पहले तो बुद्ध ने कहा कि भिच्चिएयाँ अपने सब धार्मिक कार्यों के लिए भिच्चश्रों पर श्रवलंबित रहं। विनय श्रीर धम्म की शिच्चा भी वे भिच्चश्रों से प्राप्त करे। परन्तु यह पाया गया कि कभी-कभी ये भिच्च

विवेक घोर ममभदारी सं काम नहीं जेते थे। इस कारण से बुद्ध को यह आदंश देना पदा कि भिद्धिणियाँ अपने धार्मिक कार्य स्वयं करें और उनके लिए नियम प्रथित कियं गये। खी जाति के वेश, केश, भूषा, शब्या, धामन-विषयक विज्ञास प्रियता और की डाधियता को रोकने के विस्तारपूर्वक नियम इस अध्याय में दिये गये हैं।

श्रंतिम दो श्रंथायों में राजगृह की सत्तपिष्णगृहा श्रोर वेसाली के वार्तिकाराम में जो प्रथम दो बौद्ध मंगीतियाँ जुटी थीं उनका विस्तृत वर्णन है। वस्तुतः
य श्रंथाय चुछ्जग का भाग नहीं होने चाहिएँ थे। प्रथम दो संगीतियाँ का प्रधान
उद्देश्य था बुद्ध के वचनों का श्राधकृत संग्रह करना। महाकश्यप उसके सभापित
थे। श्रानंद ने बुद्ध के दिये प्रवचन पटे श्रोर उपालि ने बुद्ध द्वारा बनाये शासन के
नियम पदे। यह संग्रह कुद्ध श्रंपवाद बोह कर सभी भित्तुश्रों ने मान लिया। दूसरी
संगीति सौ वर्ष बाद जुटी। उसका मुख्य उद्देश्य था, वेसाली के विज्ञपुत्तकों ने दुद्ध
श्रंपतुशासन-नियमों की जो श्रवहेलना की थी, श्रीर जिन्हें वे नियमबद्ध सिद्ध करना
चाहते थे. उन्हें रोकना। श्राठ भित्तुश्रों की उपसमिति ने इन श्राचरणों की
श्रानयमित बोदित किया। इन श्राठ में से चार तो पश्चिमी प्रदेशों के कटर पुराणमतवादी भित्तुश्रों में से चुने गये थे श्रीर चार पूर्वी प्रदेशों के विद्वोही भिन्नुश्रों के दल
में से। इस समिति के सभी निर्मय सब भिन्नुश्रों ने एकमत होकर नहीं माने, श्रीर
एक नया पंथ, जिसे कि महासंधिक कहा जाता दें, श्रीस्तन्य में श्राया।

# बौद्ध शिचण

शिच्या राज्य द्वारा दिया जाए, या शिच्या राज्य का एक कर्तन्य या विदित्त कर्म है, यह एकदम आधुनिक विचार है। युरोप में प्राचीन काल में, यह काम हैसाई गिरजे करने थे। भारत में यह कार्य विविध धर्मपंथों और संस्थाओं का या कि वे अपनी शिच्या-पद्कियोँ बनायें और चलायें। इनमें ब्राह्मण पद्कित सबसे पुरानी है। यह शिच्या-परम्परा वैदिक काल से धाज तक चली धा रही है। इसमें एक गुरु और उसके योड़े से शिष्यों का दल मुख्य था। इसे गुरुगृह कहते थे। बौद पद्कि की परम्परा विहारों की है। उसकी पूर्ति भिच्च-जीवन से सम्बद्ध है।

दोनों का बन्तर स्पष्ट है। इससे दो प्रकार की विकास-रेखाएँ निकर्जी। प्रो॰ सुखर्जी जिखते हैं कि "ब्राह्मण पद्धति में गाई स्थय के वातावरण की आवश्यकता हीने से गुरुगृह विस्तृत बन कर बड़े विश्वविद्यालयों का रूप न ले सके। बीद पद्धति में शिचण कई शिचकों के साँधिक स्वामित्व की मंस्था बन गया।" इसीलिए बीड पद्धति में बढ़े-बढ़े विद्वार-विश्वविद्यालय निर्मित हो सके. जिनमें हजारों अध्यापक भीर विद्यार्थी एक साथ रह सकते थे। बीद्ध धर्म की श्रन्तिम तीन-चार शतियों में षे विरवविद्यालय सारे एशिया में विख्यात हो गए और इस महाद्रीप के विविध भागों से विद्यार्थी बाकशित होकर उनमें बाने लगे । बाद के विश्वविद्यालय, जैसे नालन्दा, वलभी, विक्रमशिला (विक्रमशीला), जगहल और कोदन्तपुरी, देव इजार वर्षों तक जो विकास होता था रहा था उसकी श्रान्तिम श्रवस्था स्थक करते हैं। इसका इतिहास हमें शतियों में विखरे और कभी कभी मिलने वाले कुछ प्राचीन धीद-धर्मप्रन्यों से मिलता है, और फिर कई शताब्दियों की खाई पार करके, चीनी और विष्ववी स्रोवों से। कभी, बड़ी मुश्किल से कहीं किसी हस्तिलिख प्रन्थ का विधि-कमोरुजेल, विशेषतः चीनी धीर तिब्बती लिपि में, कुछ जानकारी दे जाता है धीर यह रहस्य भंशतः प्रकाशित होता है । श्रतः, बौद शिष्ण का पूरा इतिहास दे सकना सम्भव नहीं, परम्य कुछ मोटी-मोटी विकास-रेखाएँ मात्र की जा सकती है।

धस्तुक्षः बौद् शिष्ण का इतिहास बौद मठ-विहारों धौर भिष्ठ-संघों के इतिहास का ही एक एक है। इसमें इन विहारों के भीतर के बौद्धिक जीवन की प्रक्रिया व्यक्त होती है—इस जीवन की क्रमशः प्रगतिपरक समृद्धि की, उसके शित्यों तक विस्तृत खोर उदार प्रभाव की, उसके विकसित होने धौर फैजने की। भिष्ठ के लिए प्रशिक्षण की पत्ति से खारम्भ होकर, नई बौद्धिक खावस्यकताओं धौर रुचियों के धनुसार उसका खेल खौर उद्देश्य बढ़ता गया। उसे नए मानसिक खितिज प्राप्त होते गए। अन्ततः, विहार एक ऐसी जगह बन गए जो केवल मठवद मनन और धमचिन्तन के स्थान ही नहीं खितु संस्कृति और ज्ञान की पीठ बन गए। उनमें से कुद्ध विश्वविद्यालय हो गए। परन्तु यह हतिहास, जो बेदांचर प्राचीन भारत के सारे कालखण्ड में फैला है, सहसा ईसा की बारहवीं शती में खाकर रुक जाता है, एकदम बन्द हो जाता है। इस लम्बी कहानी की समाप्ति पूर्वी मारत (बंगाल खौर बिहार) में बख्यार खिलाजी के विजय श्रीभयानों के साथ होती है।

#### आरम्भ

## भिद्ध-प्रशिच्चग्

जब बोहों ने मठों में सन्यस्त जीवन विताने का निश्चय किया, प्रायः ईसापूर्व चौथी शता में, तब यह प्रश्न उठा कि जो नया दीखित है और जिसने मठ में
प्रयंश किया है, उसे क्या शिक्षण दिया जाए। इसे निस्सय पद्धति कहने थे। इसका
अक्षरशः अर्थ है शिक्षक पर निर्भर रहना। निस्सय काल शिक्षा प्रहण करने का
काल था और पूरे भिक्ष बनने के पहले की स्थिति का चौतक था। बाह्मण प्रन्थों में
इसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। यह एक ऐसी पद्धति भी कि जिसमें साम्प्रदायिक मठजीवन
के भीतर बुद-पूर्व ग्रुक्गृह पद्धति का ही अनुकरण था। विद्वान, योग्य व्यक्ति जो मठ
में प्रवेश करता. पौंच वर्ष तक निस्सय में रहता था, जब कि दूसरा कोई व्यक्ति
आजीवन निस्सय में रहता था। नव-दीखित को एक आध्यारिमक निर्देशक मिलता
था, जिसे उपज्ञाय कहते थे, और एक व्यवस्थित पाठ पढ़ाने वाला मां जिसे आचार्य
कहा जाता था, और जो कम से कम दस वर्ष तक भिक्ष रहा होता था।

जिस काज-जय को इम चर्चा कर रहे हैं, उसमें आधुनिक अर्थ में साइरता नहीं हुआ करती थी, और सारी पढ़ाई मोजिक परम्परा से अवया और स्मरण, या सुनने और हुइराने-स्टने से होती थी। विजय-पिटक में मिच्छ को कीन-कीन सी यस्तुएँ अपने साथ मे रखनी चाहिएँ, इनका जो उन्त्येख है, उसमें कहीं भी किसी इस्तिखिक अन्य ना क्षेत्रन-सामग्री का उन्ह्येख नहीं है

इससे सिद्ध होता है कि तब लिखने पढ़ने की पद्धित नहीं थी। वस्तुतः पुस्तक बेखन, राजकीय कार्यों के लिए छोटे ताम्रपत्र के या धातुपद्ध के लेखों को यदि छोड़ हैं, तो बहुत बाद में ब्यवहार में लाया गया। शायद ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से पहले नहीं। भिष्ठ आचार्य भपनी छोटी-सी कहा बहुत अनौपचारिक ढंग से चलाते थे। मथुरा के प्राव्यवस्तु-संग्रहालय में एक बहुत विसी हुई जो मूर्ति मिलती है उससे छुछ भनुमान किया जा सकता है। इसमें खुबे भकाश के नीचे जमीन पर कुछ विद्यार्थी विविध मुद्राभों में बैठे हैं, भीर उनके सामने गुरु बैठा है जिसके बाएँ हाथ में उसके सिर पर विरक्षा उठाया हुआ छाता है।

श्राचार्य की शिद्धाएँ भी उस समय के भिद्ध-जीवन के लिए श्रावश्यक ज्ञान से सम्बद्ध रही होंगी—िवनय श्रीर गाथाएँ, जातक, प्रार्थनाएँ, मूख तस्व श्रीर दर्शन। यह शिद्धा बार है तर मूल पाठ के सामूहिक रूप से उच्चारण या 'संगीत' यानी एक साथ मिलकर गाने में पक्की की जाती थी। इन सब का उद्देश्य था मूल पाठों की कंडस्थ करना।

जो जिले हुए धर्मप्रनथ नहीं भे, श्रीर जो नवदीक्षित के शिक्षण का प्रमुख श्रंग थं, उनके धम्म श्रीर विनय, ये दो श्रंग प्रधान थे। श्रव्छे विद्वार में दोनों विषयों के विशेष ज्ञाता थे। उन्हें सुत्तंतिक श्रौर विनयधर कहते थे। फिर कुछ विशेष खरडों के विशेषज्ञ भी द्वोते थे यथा मातिका-धर, जो 'मातिकांएँ' (मंत्रादि) जानते थे।

बौद्ध-धर्मधन्थों में एक छोटा सा प्रसंग धाता है जिससे यह पता चलता है कि आंशिक शिक्षा कितनी निष्ठा से और ईमानदारी से ग्रहण की जाती थी। पबारण विहारों में एक गरभीर विधि थी। यह वस्सावास के अन्त में होती थी। एक बार यह विधि पूरी नहीं हो सकी, चूँ कि पूर्व-राग्नि का अधिकतर समय. बिना नींद लिए हुए, भिचुओं ने धरम-पाठ में बिताया था, सुत्तंतिकों ने सुत्तंत पढे थे, विनयधरों ने विनय का शाहतार्थ किया था और धरम-कथिकों ने धरम की चर्चा की थी।

धम्म-कथिक शब्द विचित्र है। उसे दो अर्थ में प्रयुक्त किया गया है: एक नो धम्म शब्द अपने व्यापक अर्थ में आया है जैसे 'धर्म-चक्र प्रवर्तन' मे, और दूसरे, अधिक विशिष्ट अर्थ में। कथा शब्द, धर्म के सिद्धान्तों पर विशेष व्याख्यान या वाद्विवाद के अर्थ में प्रयुक्त होता था, यथा कथा-चस्तु, अभिषम्म-कथा आदि।

त्रारम्भिक काल में भिन्न के प्रशिक्षण में इन कथाओं का बढ़ा सहस्त्र था। इन्हीं में से आगे एक पद्धति विकसित हुई। उसी को अभिषम्म कहते हैं। अभिषम्म-पिटक में इन कथाओं का सार अधित है। यह सब कुड़ मन का एकांगी स्थापार नहीं था। एक श्रोर शिश्वक के लिए ऐसा होना जरूरी था कि जो "विद्यार्थी को धर्म श्रोर विनय की सब बातें सममाए, धर्म के श्रनुसार शास्त्रार्थ करे श्रोर कराए, गलत सिद्धान्त कौन से हैं यह बताए", दूसरी श्रोर, विद्यार्थी के लिए भी कहा गया है कि वह "वादविवाद एद हो, श्रोर शिश्वक यदि कोई गलत सिद्धान्त प्रह्या करे या श्रोरों को प्रह्या कराए तो उसका विरोध करे।"

विनय-पिटक में, जारम्भिक शिचा जैसी होती थी उसकी रूपरेखा दी गई हैं। यह शिक्षा केवल बाँड दीचा ग्रहण करने वालों के लिए थी। यह परम्परा सं बली आ रही, मठ-विहार तक सीमित शिक्षण-पद्धति बहुत मर्यादित थी। केवल एक खुली शह इसमें थी।

वादिवाद, रास्त्रार्थ, खयडन की खत्यधिक स्वतंत्रता प्रत्येक भिन्नु को इन विहारों में दी गई थी। प्रत्येक न्यन्ति अपने आप सोचे, विचार करे, तर्क करे, किसी निश्चय पर पहुँचे—सब मासकों में, चाहे वे धम्म के हों या विनय के। संघ के सामने श्रीपचारिक रूप से अपने मत्येद रखने की पद्धति के विनय बने हुए थे। परन्तु संघ का अन्तिम निर्णय भी, जो कि संच में मतदान (शलाका) की बहुसंख्या से निश्चत किया जाना था, व्यक्तिगत मत-विश्वास को कुण्डित नहीं करता था। जो लोग भिन्न मत रखते थे, उन्हें अपना दल बनाने की अनुमति दी जाती थी। मठ श्रीर विहार के जीवन में इस प्रकार की सुविधा विचार स्वातन्थ्य बढाने में श्रीर उसे तीच्यतर बनाने में जहाँ सहायक हुई, वहाँ इसी चीज़ से उन सब विभिन्न सम्प्रदायों श्रीर पन्थों का बीज-वपन हुन्ना, जो कि बौद इतिहास का एक प्रमुख श्रंग बन गए। इस प्रकार से बौद-धर्म में श्रगियत पन्थ श्रीर उपपन्थ, जिनका श्रारम्भिक रूप एक नई विचारधारा में या भिन्नु-मन के एक नए श्रान्दोलन से था, एक साथ समाहित हो गए।

# विद्या-पीठों के रूप में विहार बौद्धिक अकाव

उपर जो भिन्न की दीशापूर्व मानसिक तैयारी को रूपरेखा दी गई है, उसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि वह बौदिक दृष्टि से तेज़ बने । ज्यों-ज्यों बौद्द मठ श्रीर विहार केवल श्राध्याक्ष्मिक संस्कृति के रच्चा-गृह न रह कर, विद्या के केन्द्र बनते गए, बह श्राग्रह बहता गया। फाहियान श्रीर युश्चान-च्यांग जहाँ श्रपने यात्रा वृत्तान्तां में कई विहारों से जाने का वर्णन देते हैं, वहीं यह भी लिखते जाते हैं कि श्रमुक श्रमुक मठ या विहार में फलां-फलां विद्वान भिन्न ने श्रमुक विशिष्ट प्रमथ की

रचना की। यह इस बात का संकेत है कि विदारों के स्वरूप में और नया मोक पैदा हुआ। यह घटना शायद ईसा की प्रथम शती या उससे कुछ पहले घटित हुई।

इस विकास के क्या कारण हुए, यह देखने के जिए दूर नहीं जाना होगा। बौद्ध-धर्म ग्रन्थ-धर्मियों का धर्म-परिवर्तन करा के अपने अनुयाधियों की संख्या खृदि बाहता था। दूसरे, बौद्ध विहारों का धरितत्व राजाश्रय या लोकाश्रव पर था, और इसके लिए मठ-विहारों में रहने वाले भिश्च-संघ को उस धाश्रय के योग्य वनना धान्यक था।

यह योग्यता सिद्ध करने का एक प्राचीन परम्परा-सम्मत्त मार्ग था शास्त्रार्थ, पिएडत-समाएँ या विविध पन्धों के बीच में वादिवतात । कभी ये एक ही धर्म के कई पंथों में होते या दो परस्पर विरोधों धर्मों के प्रतिनिधियों के बीच होते थे। ऐसे शास्त्रार्थों के कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरणा हैं, प्राचीन छौर नवीन, वैदिक काल में, खरोक के समय में (ईसा पूर्व तीसरी शती), हर्ष काल में (ईसा की सासवीं शती) और बाद में भी। इसी कारण से बौद्ध शिषण पद्धति में भी तर्क और न्याय की बारीकी में पारंगतता प्राप्त करने की स्पर्दा जगी। उदाहरणार्थ 'सप्तदर्यम्पीम शास्त्र' नामक प्रत्य के पन्द्रहवें खयह में मैत्रेय साल ध्रध्यायों में बादविवाद कला का वर्णन देता है। यह बौद्ध संस्कृत प्रन्य शायद ४०० ईस्वी का होगा। भारतीय तर्कशास्त्र के इतिहास में माध्यमिक न्याय का प्रतिनिधित्व पूर्णतः बौद्ध विद्वान भिद्धओं द्वारा किया जाता है, जिनकी कृतियाँ भारत में नष्ट हो गई, परन्तु वे तिब्बत में प्राप्त हुई छौर पण्डित एस० सी० विद्याभूषण ने उन्हें इस शताब्दी के धारम्भ में लोज निकाला।

प्क महत्त्रपूर्ण बात, जिसके दूरगामी सांस्कृतिक परिणाम हुए, यह यी कि पुराने मठ-शिष्णा के कुंद-जहन और बन्द रूप का पूर्ण नाश होकर ये विहार भीरे-भीरे विद्यापीटों में परिवर्तित हुए। भिष्ठ का अध्ययन केवज बौद-भर्म प्रन्थों के पठन-पाठन से पूर्ण नहीं होता था। भिष्ठभों को और भी विषय पदाए जाते थे। अन्य भर्मों के सिद्धान्त तथा अन्य दर्शन को पद्धतियाँ, (जो बौद्ध विचारों के अन्तर्गंठ थे) और कुछ विहारों में तो व्यावहारिक महस्त्व के विषय जैसे खेती और वास्तु विद्या भी सिखाई जाती थी। ये विद्याएँ विहारों के निर्माण भीर निवंदन के जिए आवश्यक थीं। ईसा-पूर्व प्रयम शती के बाद, जब पुस्सक-जेलन प्रचलित हुआ, मन्थों का संग्रह और सुरका भी विहारों में होने जगी। बाद में नाजन्दा और विकाशाला जैसे विश्वविद्यान्त्रयों के हस्तिजित्वत प्रन्थों के विश्वविद्यान्त्रयों के इस्तिजित्वत प्रन्थों के विश्वविद्यान्त्रयों के इस्तिजित्वत प्रन्थों के विश्वविद्यान्त्रयों के इस्तिजित्वत प्रन्थों के विश्वविद्यान्त्र योग्व स्वान्त्रयान हमी ब्रकार से बने।

परन्तु ये क्यापीठ अपना संन्यस्त रूप बरावर बनाए हुए थे। वहाँ रहने वाले विद्यार्थियों को मठ और विद्वारों के विरक्त जीवन के सब नियम पालने पढ़ते थे। चीनी पात्रियों के वर्णन से जान पहता है कि इन विद्यालयों में विविध बौद पन्थों के भिष्ठभों के प्रवेश तक ही विद्यार्थियों की संख्या सीमित नहीं थी, परन्तु कई भदीचित बौद विद्या-जिज्ञासु, बुद्धेतर सुमुद्ध भी वहाँ प्रवेश पा सकते थे। उन्हें माण्य भौर ब्रह्मचारी कहते थे। एक मठ में रहने और सीखने के एक साथ खाम के विष् इस समय किसी प्रकार के पैसे देने का प्रश्न ही नहीं डठ सकता था। उत्यवस्था और अनदान

राजा लोग और जनसाधारण एक आप्यारिमक कर्चध्य के नाते इन मठों को अनुदान देते थे। जो राजा बौद-धर्म का विकास चाहता, वह किसी एक प्राम या प्राम-संघ का सारा खगान अनुदान के रूप में पास के विहार को दे देता। विहार की ज़मीन और हमारतें किसी व्यापारी व्यक्ति या साधारण अमीर भक्तों के दान के रूप में होतीं। इस प्रकार से कई विहार और मिच्च-गृह समृद्ध बनते गए, उनकी सुन्दर हमारतें और सभागृह बने। उनमें भरे पूरे धान्य-मांदार और बहुत सी स्थायर सम्पत्ति भी जमा हुई। कई मठों का एक ही प्राचीर के बीच संघ बन गया और उनकी एक ही संस्था हो गई।

फाहियान ने वर्णन किया है कि राजा और वैश्यों के अप्रशी भिच्नुओं के जिए जो विहार बनाते उनमें केत, घर, बगीचे, फकों के बचान, पश्च इत्यादि वहाँ पास में रहने वाली जनता के सहयोग से, दान में देते। राजा की ओर से विहारों को जो दान-पन्न दिए जाते, ''वे चातु की पष्टियों पर खोदे जाते, और वे एक राजा से दूसरे राजा को चंश परम्परा से मिलते। किसी की हिम्मस नहीं थी कि उन्हें वह रह कर सकता।'' "जब एक राजा एक भिच्नु संघ को कंई दान देता था, तो वह अपना मुकुट उतार कर आदर व्यक्त कन्ता, अपने रिरतेदारों और मंत्रियों को सेकर, इन मिच्नुओं को अपने हाथों से खिलाता।'' "जनता के परिवार इन भिच्नु संघों को सब आवरयक चीज़ें विपुत्त मात्रा में देते थे, शाकि कोई कमी वा कांताही न रह जाए।'' कई मठ, सातवीं शाती के अन्त में इतने अमीर हो गए थे कि चीनी यात्री इ-स्सिंग जब उस शताब्दी के अन्त में वहीं आया, तब उसने उनकी निन्दा-सो की है। वह जिलता है—''यह मठ के लिए उच्चित नहीं कि वहीं आवरयकता से अधिक इच्च हो, अब-भांडाओं में गला हुआ चन्न हो, अगियास स्त्री-पुरुष मौकर-वाकर हों और पैसा इतना संवित्त हो कि कोष में उसका कोई उपयोग ही व हो। ?"

## चीनी यात्री श्रीर उनका सास्य

फाहियान पाँचवीं शती के पूर्वाई में पाटलिपुत्र के दो विहारों में गया था। ये दोनों उस कालक्ष्ण में देश के विभिन्न भागों में जो विहार बन रहे थे, उनके नमृते थे। उनमें से एक 'बहुत विशाल और सुन्दर' महायान विहार था, दूसरा हीनयानी था। दोनों में मिला कर छः से सात सी भिन्न रहते थे। वह इन दो विहारों के बारे में लिखता हैं—''वहाँ के भाचार-व्यवहार के नियम और विधाधियों के लिए व्यवस्था देखने योग्य है। सब जगह के सबसे भ्रव्ले और योग्य अमग, विद्यार्थी भीर सत्य-जिज्ञासु वहाँ आते थे।''

उनकी शिक्षा पहार्ति के रूप ने फाहियान को भी आकर्षित किया था, यद्यपि वह एक धार्मिक तीर्थ-यात्री ही अधिक था। उसके बाद भारत में विद्याप्रमी धार विद्वान युद्यान-च्वांग आया। इन दो शतियों के बांच में विहारों का शिक्षण-पन्न बहुत विकसित हो गया था। देश के विभिन्न प्रदेशों से विद्वान लोग वहाँ पुस्तके लिखने के लिए, अध्ययन करने, सीखने के लिए आते थे। इन विद्यापीठों की कीति दूर के बौद्ध देशों में फैली थी। इसी कारण से यिद्वान तीर्थ-यात्री, विशेषतः चांनी, वहाँ खिंचे चले आए और उन्होंने इन महाविहारों के प्रथम-दर्शन पर साधारित मृत्तान्त लिखे हैं। ये महाविहार भारत में पुंसे केन्द्रों की तरह थे, जो कि धन्य देशों में बौद्ध संस्कृति और ज्ञान फैलाने वाले प्रकाश-वाहकों का कार्य करते थे।

पूरा उत्तरी और दक्षिणी चीन दंश, ४०० इंस्वी तक बौद्ध धर्म खपना खुका या। किट्र जेतराव्ड के शब्दों में—''बौद्ध बताचार सर्वत्र पाले जाते थे, मन्दिर और मट प्रस्थेक सूथे में बनाए गए, भिद्ध-भिद्धिणियों की मंख्या बहुत थी और उन्हें बहुत आदर दिया जाता था'' (शार्ट करूचरल हिस्ट्री आफ चाइना ए० २७६)। इस समय चीन में बौद्ध-धर्म में कई ताओ-धर्मी विश्वास और आचार आगए थे और उन्होंन बौद्ध-धर्म के मूल रूप को विकृत कर दिया था। उस युग के चीन के बौद्ध भिद्ध मानते थे कि चीनी बौद्ध-धर्म को सुधारने और शुद्ध करने के लिए बौद्ध-धर्म के मूल देश की और जाना चाहिए, मूल प्रन्थों को जमा करना चाहिए और सही मताचार सीखने चाहिएँ। तीर्थ-यात्रा का उद्देश्य तो था ही परन्तु विशेषतः इस उद्देश्य से प्रेरित होकर चीनी तीर्थ-यात्रियों की एक परम्परा सी चल पदी, हज़ारों मील रेतीले रेगिस्तान और पर्यत लांघ कर वे यहाँ आए। एक आधुनिक चीनी इतिहासकार प्रो० लिखांग-ची-चाओं के अनुसार, रवीं, ६ठी, ७वीं और आठवीं शती में कम से कम १६२ तीर्थ-यात्री चीन से भारत में आए, ऐसा चीनी स्रोतों से

वता चलता है। इनमें से केवल तीन व्यक्तियों के प्रेतिहासिक श्रमिलेखों का चीन-विद्याविशारदों ने पूरा श्रता-एवा लगाया है श्रीर उनके श्रनुवाद किए गए हैं। वे तीन हैं—फाहियान ४०४ से ४९९ ईस्वी के भारत का, युश्रान-च्वांग ६२६ से ६४६ ईस्वी के भारत का श्रीर इ-िसंग ६७९ से ६६४ ईस्वी के भारत का वर्षन देते हैं।

## विहार-विश्वविद्यालय नालन्दा और वलभी

युचान-च्यांग विद्वान महायानी भिष्ठ था। भारत-प्रयाण के अवसर पर उसने विविध विश्वविद्यालयों में बौद्ध और बाह्यण दर्शनों का अध्ययन किया। उसने विशेष रूप से इन दो संस्थाओं का उत्कंख किया है— पूर्व में नालन्दा और पश्चिम में वलभी का। बलभी हीनयानी विद्यालय था। अतः उम और उसका इतना ध्यान नहीं गया, परन्तु नालन्दा का बड़ा विदरणपूर्वक वर्णन उसने दिया हैं, जिसे उसके शिष्य और जीवनी लेखक हुन्हुं-ली ने और सम्पूर्ण रूप दिया हैं। नालन्दा में युप्रान-च्वांग ने, उस संस्था के प्रमुख आचार्य शीलभद्र से पाँच वर्ष तक योग-दर्शन का अध्ययन किया। यह एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, वहाँ अध्ययन की कई शालाएँ थीं, ज्याख्यान के लिए प्रकोष्ट थे, प्रन्थालय थे, ज्याख्यानों के लिए प्रवेश और उपस्थित के नियम थे, अनुशासन के और विद्यार्थियों के व्यवहार के नियम थे, शिषण व्यवस्था के विधि-निषेधात्मक नियम थे, नियमों की अवहेलना का पूरा दण्ड विधान था। वह संस्था कितनी बड़ी थी यह इसी से जाना जा सकता है कि युचान-च्वांग के अनुसार वहाँ डेढ़ हज़ार अध्यापक और दस हज़ार विद्यार्थी थे। इ-िसंग के समय में यह संक्या घटकर १००० तक हो गई थी।

यह कहा जाता है कि व्याख्यानों और बादिववादों के लिए सौ आसंदियों रोज़ जमाई जाती थीं। बौद्ध और ब्राह्मण दर्शनों का अध्वयन किया जाता था। इसमें आध्यात्मक और ऐहिक दोनों प्रकार के विषय आते थे, और विद्यार्थियों को विषय खुनन पढ़ते थे। युधान च्यांग की जी जीवनी हुई-जी ने लिखी हैं उसमें पृष्ठ ११२ पर नालम्दा में पढ़ाए जाने वाले विषयों का वर्णम दिया गया है—''नालम्दा विश्वविद्यालय के भिष्ठ और अन्य निवासियों की संख्या सद्दा १०,००० थी, और वे सब महाबान की शिक्षा पाते थे। अट्ठारह पन्यों के अन्य पढ़े जाते थे जिनमें वेद-वेदांग थे, हेतुविद्या, शब्दविद्या, चिकित्साविद्या, अध्ववेद या मन्त्रविद्या, सांख्य आदि विद्याएँ थीं, साथ ही वे अन्य फुटकर अन्यों का भी सुद्दम अध्ययन

करते थे। एक इज़ार न्यक्ति वहाँ ऐसे हैं जो बीस सूत्र प्रस्थ और शास्त्र समस्ति हैं, १०० ऐसे अध्यापक हैं जो ऐसे तीस प्रन्थ सिखा सकते हैं और कदावित दस ऐसे हैं, जो पचास प्रन्थ समस्ता सकते हैं। अकेले शीक्तभद्द ऐसे हैं जिन्होंने सारे प्रन्थ पूरी तरह पढ़े हैं और सब ग्रन्थों को समस्ता है।"

"बौज-धर्म के वसान्त" के ६ ४वें श्रध्याय में इ-स्सिन भारतीय विद्यालयों में को शिचया पद्धति प्रचित्तत थी उसके बारे में और जानकारी देते हैं। विद्यार्थी के भाष्ययन का एक मुख्य भनिवार्य निषय था संस्कृत-स्थाकरण । ४-स्सिंग लिखते हैं :-- "पुराने अनुवादक (संस्कृत से बीनी में) संस्कृत भाषा के नियम हमें नहीं क्ताते ..... श्रव सके पूरा विश्वास है कि संस्कृत व्याकरण के सम्पूर्ण अध्ययन से. चार इस चानवार में जो भी कठिनाहयाँ चार्चेगी, दर हो जाएँगी।" वार में वह, संस्कृत स्याकरता का व्यवस्थित रूप से कैसे अध्ययन होता था. उसका वर्णन देता है। यशोमित्र की टीका से स्पष्ट है कि ब्याकरण प्रत्य पढ़े जाते थे, बनमें मुख्य ये थे: पाणिनी सुत्र, घातपाठ, अष्टधात, उणादिसुत्र, काशिका शृत्ति, चर्णि (शायद पांतजील महामाज्य), अत्त हुरी का शास्त्र, वाक्यपदीय श्रीर पेई-न अथवा बेहा-बुत्ति । वे आगे जिलते हैं कि तरुण विद्यार्थी हेतु-विद्या और अभिधर्म-कोश सीखते हैं। न्याय-द्वार-तर्क-शास्त्र सोखने से उनकी धनुमान शक्ति विकसित होती है, और जासक-माजा पहते से उनकी करुपना धीर विचार-शक्ति बदती है। भिन्न न केबल सब विनय सीखते हैं, बिक समस्त सूत्रों एवं शास्त्रों का भी अनुसंधान करते हैं। बह और भी जिल्ला है कि "भारत में दो परम्पराएँ ऐसी है जिनके द्वारा मनुष्य कॅंबी बौद्धिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। एक, बारम्बार कंटरथ करने से बुद्धि बढ़ती है, वसरे वर्णमाचा के बचरों से विचार निश्चित हो जाते हैं। इस प्रकार से दस दिन के भीवर विद्वान को ऐसे लगने लगता है कि उसके विचार फव्यारे की तरह उठ रहे हैं और एक बार सनी हुई चीज़ दबारा बताने की ज़रूरत व होते हए. बराबर याद रह जाती है। यह सिर्फ सनी-सनाई उई गए नहीं है, परन्त अके स्वयं ऐसे लोग मिखे हैं।"

पाठ्यक्रम को समान्ति पर दीवान्त समारोह होता था। उसमें विद्यार्थी की सामाजिक स्थिति और गुर्खों को देखते हुए उपाधियों दी जाती थीं। निस्य का कार्य-क्रम घटिकार्यत्र के सहारे नियमित किया जाता था। एक वहे से पानी के कटोरे में एक छोटी छेद दाजी कटोरी रसी जाती थी। वह एक प्रदर के जीवे हिस्से में पूरी मर जाती, किर एक मगादे से एक प्रदर की स्थाना दी जाती थी। विद्यार्थी और शिषक का एक काम का दिन धाठ घंटों का होता था।



बुढ जन्म नागार्जु नकोण्डा से शास ३री सदी में निमित प्रस्तरमूर्ति



उड का प्रथम उपतंश भारताथ से प्राप्त, श्वीं मदी (गुप्त काल) में निमित प्रस्तरमूनि



उद्ध वरदान मुद्रा में सुस्तान गंज, बिहार से प्राप्त १वीं सदी में निमित कॉस्यमृति



भहातमा बुड नाजन्दा से प्राप्त, क्ष्मीं सदी में निर्मित काँस्यमृति



तुम्य की गाँस्थम्ति कोंग दुर्कोगहुँसे प्राप्त, देशी सदी में निसित



्यानमम्ब (इ कार्यंडी मेंबूत, जावा से प्राप्त, द्वीं सदी में निमित



महाराजा का स्वयन बोरो बुदूर से प्राप्त, नवीं सदी में निर्मित



्रान्यान बोरी दुद्र में प्राप्त, दवीं सदी में निमित्त



बोधिसत्व का उपदेश गुनते हुए राजा चोरो बुदूर से प्राप्त, द्वीं सदी में निर्मात



वुङ का भवनरम स्याम सं भास

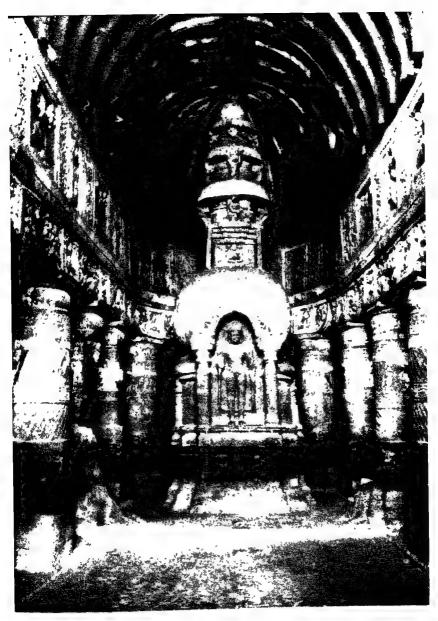

अजन्ताका चैत्य भवन बुठी सदी में निमित्तः गुफा संख्या १६



स्रोत कालका स्ट्रायबाहर इसी सद्दा हेच पूर्व से इलो सदी हैच पूर्व सक निमित्त

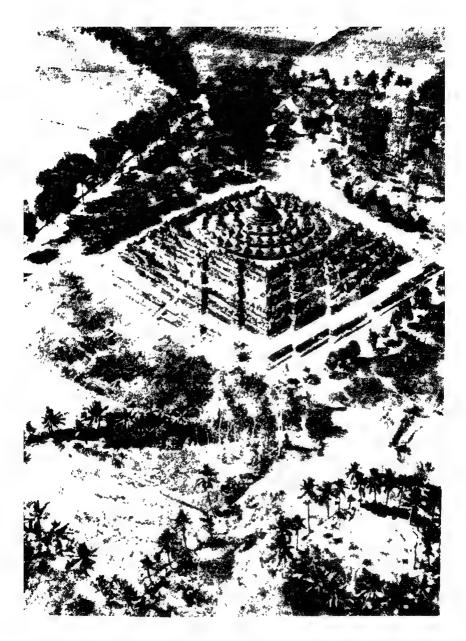

बोरो बुद्दर का भाकाश सं 'नवा गया जि जावा का जगत-प्रसिद्ध चौद्ध सन्दिर



पुर राम दागावा श्रनुराधापुर, श्रीलंका का प्रसिद्ध बीद्ध मस्दिर



मिगलज़ेदी पेगोडा पगान, वर्मा में १३वीं सदी में निर्मित

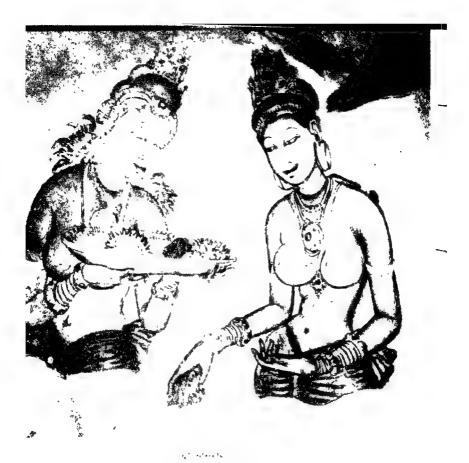

सिगिरिया, श्रालंका म भवी सद्दों में निमित



राजकुमारी का धहार राम (हिन्द चीन) में १को २री सदी में चित्रित



भशोक स्तम्भ की सिद्दमूति सारनाथ से प्राप्त, तीसरी सदी ई० पूर्व में निर्मित

नासन्दा अपने 'वाद-विवादों की शालाओं' के लिए प्रसिद्ध था। सचमुच, उससे और पुरानी, प्रतिष्टित परम्परा का स्मरण हो बाता है—कथाओं की परम्परा का। इन शालाओं में न केवल मारत के सब प्रदेशों से परम्धु सुदूर पूर्व और तिब्बत से भी पढ़ने वाले बाते थे। "पढ़ने में और वाद-विवाद करने में दिन यों बीत जाता था कि दिन के घंटे उन्हें कम जान पढ़ते थे" (युआन-च्वांग)। नालन्दा तथा अन्य विश्व-विवादयों में किए गये ये वाद-विवाद नाह्मयाअमीय तथा बौद्ध विचारों और संस्कृति के समन्वय में इतने सहायक सिद्ध हुए कि प्राचीन भारतीय सोस्कृतिक इतिहास का बन्तिम काल बढ़ा रहस्यमय बन गया।

तिव्यती खोतों से पता चलता है कि नालन्दा के अन्याखयों में इस्तिलित मन्यों की कितनी विशाल सम्पद्दा थी। लामा तारानाथ और १०वीं, १०वीं शती के सम्य तिव्यती लेखक जिन्होंने बौद-धर्म के इतिहास जिले हैं, इस सम्पदा के बारे में जिलते हैं कि विश्वविद्याख्य के खहाते का बहुत बढ़ा घेरा इन मन्यालयों के लिए सजा से रखा गया था और उस पर बढ़ी-बढ़ी, कई मंजिलों वाली हमारतें थीं, उनमें से तीन के सुन्दर नाम थे—रानोद्धि, रत्नसागर, रत्न-रंजक। पहला मन्यालय नौ मंजिला था। तिव्यती सनुस्ति के सनुसार एक क्रोधी तरुक के द्वारा जानवृक्त कर साग जगा दी गई और मन्यालय की थे बढ़ी हमारतें भस्मसात ही गई।

कई राताब्दियों पूर्व नाजन्दा की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय के नाते यह अपनी परम कीर्ति पर पहुँचा ६ठी शती में, फाहियान और युआन-च्वांग के काल के बीच में, और शायद विक्रमशीला विश्वविद्यालय की बढ़ती हुई कीर्ति के सामने इसकी कीर्ति कुछ मन्द पड़ घई हो, फिर भी तीन शताब्दियों तक नालन्दा का नाम अमकता रहा। ११६७ ईस्बी में विहार पर जो मुस्लिम आक्रमख हुआ उसे वह न सह सका। उस समय के इतिहासकार मिनहाज़ ने जिल्ला है कि इस इमले में सिर धुटे हुए युजारियों का करले-आम किया गया ( तबकत-ह नसिरी, एष्ट ४५२)।

स्यापत्य की हच्छि से अवीं शती के भारत में माजन्दा कदाचित सबसे बड़ा भीर सबसे सुन्दर विदार था। युधान-च्वांग का ही नहीं, परन्तु बाद की शती के राजा यशोवमंन के एक वर्णनात्मक शिलालेख का साध्य है कि नालन्दा में "विदारों की पंक्तियां यीं भीर भाकाशशुम्बी शिखरों की मालिकाएँ यीं।" ह्युई-लो भीर युधान-च्वांग भीर विवरण देते हैं:—"बाहर के सब चौक, जिनमें पुजारियों के कमरे हैं, चार मंज़िख बाले हैं। प्रत्येक मंज़िल का एक महासर्प जैसा बाहर का चक्करदार पुष्कृत हिस्सा है भीर रंगीन बेलें, मोतियों बैसे चमकने वाले लाल खम्मे, जिन पर

बहुत सुन्दर नक्कारी का काम किया हुआ था, बहुत-से अध्यु तरह सजाए हुए जीने और इज्जे इत्वादि थे। इसों पर पेसे कवेलू थे जो प्रकाश की किरगों को हुज़ार रंगों में परिवर्तित करते थे। ये सब उस दरव की सुन्दरता को बढ़ाते हैं। भारत में संवाराम इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं, परन्तु इनमें सबसे अधिक सौन्दर्थ और सँचाई में प्रसिद्ध यही है" (इ वुई-जी)। "इस संस्था का, जो कई राजवंशों का निर्माख कार्य है, स्थापत्य सम्पूर्ण है और सचमुच सुन्दर है" (युआन-ध्याँग)। जहाँ स्थापत्य का यह महान नमूना स्थित है वहाँ की प्राकृतिक स्थित भी उस सौदर्य से मिलती-जुलती हुई है। जमीन पर कई सरोवर हैं जिनमें नीखोत्पक्ष विपुक्त मान्ना में हैं, और उनके सुन्दर नीखे रंग के साथ कनक पुष्प सब ओर से अपना गहरा जाल रंग मिलाते हैं। आजकुओं की घनी हावाएं सब ओर ज़मीन पर हितरी हुई हैं। नाजन्दा के इस सारे स्थाभाविक और मानव निमित सौदर्य में से सिवाय खण्डहरों के अब कुछ बचा नहीं है। यत्र-तन्त्र मिट्टी के देर हैं, स्थिदत पत्थरों की प्रतिमाएँ हैं। प्रतास्तविद्य अपने फावई और कुदार्ले जेकर वहाँ स्थरत हैं।

राजगृह (विदार राज्य) से कुड़ मीक्ष दूरी पर बड़गांव देहात ही प्राचील नातान्दा था। पुरातत्विदों ने वहाँ खुदाई की, कौर जो दुड़ मिका वह एक पास के छंग्रहालय में रखा गया है। इन वस्तुकों में विश्वविद्यालय की ग्रुहर मिकी है, जो पायक पर खुदी है। उस पर धर्मचक्र है। उसके दोनों छोर एक-एक ग्रुगशावक है। उस पर धर्मचक्र है। उसके दोनों छोर एक-एक ग्रुगशावक है। उस पर चह जिल्ला है 'नालन्दा महाविद्वार महाभिष्ठ-संघ'। इस मुहर से यह सिद्ध है कि यह विश्वविद्यालय कपने काप में पूर्ण एक ऐसी संस्था थी जिसमें कर्गावात बिद्यार थे। ये विदार विविध सदियों में बनाए गए वे और इस प्रकार यह महाविद्यालय वर्ष था।

युवान-प्यांग और इ-रिसंग दोनों ही एक और अमुख महाविहार का वर्षेन करते हैं। वह परिचमी भारत का बख्नभी का महाविहार था। ई-रिसंग क्रिक्त है कि इन विश्वविद्यावयों में विधार्यी दो-तोन वर्ष तक अपना अध्ययन पूरा करने के विद्यु रहते थे। उस शती में बज्रमी ही मयावियों की सबसे बड़ी संस्था थी और नाखनदृश् महायानियों की।

### विकसशीला

उपर बताए विश्वविद्यालयों के श्रतावा, श्राम्य कई बौद्ध विश्वविद्यालय भी ये जो मुस्तिमों के विद्यार-बंगाल के विजय-काल तक श्रतात रहे । विश्ववि श्लोशों के उनका पता श्रतात है। वारानाथ के 'भारतीय बौद्ध-धर्म के इतिहास' के वर्णन से धीर सम्य ऐतिहासिक हस्तिक्षित्त रचनाओं में विधि के जो उन्होत्त हैं, उनसे जान पदताः है कि विक्रमशीला इन विश्वविद्यासयों में सबसे बढ़ा और प्रसिद्ध था। गंगा के दाहिने किनारे पर 'जहाँ पवित्र नदी उत्तर को बहती है', विक्रमशीला एक छोटी-सी पहाड़ी पर था। यह स्थान सभी तक निश्चित रूप से नहीं पाया गया। कदाचित्र पानी के बरसो के कटाय से वह बह गया हो। सपने सबसे चरम कास में इसे बंगास के बौद्ध पाल राजाओं का आक्षय प्राप्त था, यह बहुत बढ़ा विद्यालय रहा होगा। इसके छः द्वार थे। हर द्वार पर एक विश्वविद्यालय का विद्वान रचक होता था, और द्वार-प्याद्य कहलाता था। इसमें प्रयुद्ध की सन्तिम उपाधि दी जाती थी।

तिब्बती श्रभिजेलों के श्रनुसार दीपंकर श्रीज्ञान (६८०-१०४२ ई०) के नाम से सम्बद्ध हाने के कारण विक्रमशीला की कीतिथी। श्रीदंतपुरी में अपना अध्ययन पूरा करके यह विद्वान आचार्य १०६४-३८ ईस्त्री में विक्रमशीला विश्वविद्यालय के मुख्य बने। बाद में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वे तिब्बत में गए श्रीर बौद्ध-धर्म के सुधार का श्रान्दोलन उन्होंने शुरू किया। तब बौद्ध-धर्म तिब्बत का राजधर्म था।

वह अपनी साठ वर्ष की आयु में ये और विक्रमशिका के मुक्य थे, जब उन्हें तिव्यती राजा का निमंत्रया मिला और उनसे राजदूतों ने आग्रह किया। तब बहुत अनिच्छा से उन्होंने वहां जाने की बात कबूल की। रास्ता कठिन था और उसमें वे थक जाते थे। वे रास्ते के कई खबकरदार, हवा के सम्रत ककोरों से मेरे 'जास' (पहाड़ी मानों) से होते हुए दिमालय पार करके तिव्यत कैसे पहुँचे, वहाँ उनका कैसा ज़ोरदार स्वागत हुआ, यह सब बातें अविद्या की किव्यती जीवनी में दी गई हैं। अविद्या हीपंकर श्रीज्ञान का तिब्बती नाम है। यह जीवनी दीपंकर के तिब्बती शिष्य नाम्बों ने जिली है। उस उपहे और सकत, अंची-नीची ज़मीन वाले देश में तेरह वर्षों के धर्म-प्रचार कार्य के बाद जब वे काफी मिलत हो गए और उनकी आयु भी काफी हो गई तब, नेथन नामक एक अज्ञात अंतवर्ती स्थान में, वे स्वगंवासी हुए। उनकी समाधि अभी भी वहाँ है। उसका वर्णन और चित्र कैप्टेन बाद्वेल के 'क्हाला और उसके रहस्य' (११०४) नामक ग्रन्थ में मिलेगा। वाह्यें ज वहाँ वीसवीं शती के आरम्भ में गया था।

दीपंकर तिस्वत में जामावाद का प्रचारक-संस्थापक था और तिस्वत में असे तिस्वती नाम से पूजा जाता है। दिजिलिंग के घूम मठ में जामा देवताओं की भयानक तांत्रिक भ्राकृतियों में एक भ्रकेली मानवी प्रस्तर प्रतिमा भविश की है।

जगद्दल और बोदन्तपुरी

बंगास के बौद्ध पास राजा बढ़े विद्या-प्रेमी थे। राजा रामपास (१०८४-१९३० ई०) ने एक नई राजधानी गंगा और उसकी पृष्ठ सहायक वटी करतोया के संगम पर बनाई। इसका नाम रामावती रखा। यहाँ उसने जगहज नामक बौद्ध विश्वविद्यांचय स्थापित किया। वह युरिकल से डेव सदी रहा होगा कि विदार के युरिकल साक्रमया में वह भी नष्ट हो गया। परम्तु इस छोटे-से समय में उसमें कई विद्वान हुए जिनके नाम भाज हमें केवल प्रन्थों के विधि भीर खेलकोक्लेख मात्र से पता खलते हैं। ये उक्लेख संस्कृत भीर विव्वती दोनों माधाओं में हैं।

झोदंतपुरी, जहाँ एक समय में एक हजार भिन्न रहते थे, पातवंश से पहले विद्यमाम था, परन्तु पात राजाओं के समय उसे विश्वविद्यालय का रूप मिला। पाल राजाओं ने बहुत उदारतापूर्वक उसे बहुत दान दिया। यह कहा जाता है कि तिब्बत में जो पहला बौद विद्यालय बना वह इसी विश्वविद्यालय के भादर्श पर था।

नालन्दा की परम्परा इन बाद के बौद्ध विश्वविद्यालयों ने आगे श्वकाई, मुस्लिम विजय काल तक। बाद में इन विश्वविद्यालयों से भाग कर कई विद्वान विश्वव पहुँचे जहाँ उन्होंने अपने प्रम्थ लिखे। बौद्ध-धर्म के विश्वविद्यालयों से भाग कर कई विद्वान विश्वकोश में उनका समावेश है, कुछ मूल विश्वविद्या में हैं, कुछ संस्कृत के अनुवाद हैं। विश्ववि लिपि भी दीपंकर भीज्ञान ने भारतीय लिपि से ही निर्मित की, और इस कारवा से इन प्रवासी विद्वानों को विश्वविद्या सीखने में कठिनाई नहीं जान पदी। उसी में उन्होंने प्रम्थ-रचना भी की।



सातवाँ अध्याय

# अशोक के उत्तरकालीन कुछ बौद्ध महापुरुष

#### भारत

शासकः मिनान्दर, कनिष्क, हर्ष

द्वारों के वाद बौद्ध-धर्म की मशाल को मिलिन्द (मिनान्दर), किनिष्क, हुएँ श्रीर पालवंशीय शासकों (७४०-१९४० ई०) के प्रयत्नों ने जलती हुई रखा। हुएडो-प्रीक राजा मिनान्दर बौद्ध-धर्म का एक महान संश्वक और सहायक था। मौर्य साम्राज्य की शक्ति के हास के बाद की दो शताब्दियों में प्रीक धाक्रमखकारियों ने उत्तर-पश्चिमी भारत तथा धक्तगानिस्तान पर धाबिपत्य स्थापित कर खिया। हस युग में करीब बीस शासक हुए, जिनमें से केवल मिनान्दर ही भारतीय मस्तिष्क पर भपनी स्थायी कृप कोड़ गया है। स्पष्टतः यह सद्धर्म के साथ उसके सम्बन्ध के कारण ही है।

राजा मिनान्दर पालि प्रन्थ "मिलिन्द-पन्ह" में एक पात्र है। "मिलिन्द" प्रोक शब्द मिनायद्रोस का भारतीय रूपान्तर है। प्राचीन लेखकों ने इस प्रीक राजा के नाम के कई श्रन्य भारतीय रूप भी प्रयुक्त किए हैं। जिन मुख्य खोलों से राजा मिनान्दर के सम्बन्ध में सूचना संकलित की जा सकती है, वे हैं: "मिलिन्द पन्ह", स्ट्रेबो, प्लूटाक बौर जिस्टन जैसे ग्रीक इतिहासकारों के वर्णन झौर स्वयं राजा मिनान्दर के सिक्के जिन पर "बेसिलियस सोटेरोस मिनायद्रोस" लेख पाया जाता है। ये सिक्के उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा काबुल और सिन्धु नदी की घाटियों में बाईस विभिन्न स्थानों पर पाए गए है।

राजा मिनान्दर की तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में काफी मत्तमेद है। हिमय के मतानुसार मिनान्दर का समय ईसा-पूर्व की द्वितीय शताब्दी का मध्य-भाग है। हेमचन्द्र रायचौधरी मिनान्दर के काल को प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व मानले हैं। स्वयं "मिलिन्द-पन्ह" में यह कहा गया है "परिनिब्बानतो पञ्चवस्ससते मतिक्कनते।" इसका सार्पर्य यह है कि राजा मिलिन्द भगवान बुद्ध के परिनिर्वाग्र

के २०० वर्ष बाद हुआ । इस प्रकार यह मानना युक्तिसंगत जान पड़ता है कि मीक हाजा मिनान्दर ने प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व या उसके बासपास शासन किया। बान्य तथ्यों के द्वारा भी इस बात का समर्थन होता है।

"सिजिन्द-पन्ह" में राजा मिनान्दर (मिजिन्द) का वर्णन योनकों (यवनकों-बदनों ) के राजा के रूप में किया गया है। "बोनकानां राजा मिजिन्दो।" पाबि शब्द "योनक" या "योन" (सं॰ यवन) प्राचीन पारसी आचा के "यौन" शब्द के समान है. जिसका मीबिक कार्य "कार्यानिया का निवासी ग्रीक" था. परन्त बाद में जिसका प्रयोग ग्रीक मात्र के जिए होने खगा। मिनक्स-निकाय के अस्सलायण-सत्तन्त से स्पष्ट है कि योन और करवोज खोगों के प्रदेश भारतीयों को बढी शताब्दी इसवी पूर्व जात थे। इस सत्त में कहा गया है कि भारतीय समाज के चार वर्णों के स्थान पर इन लोगों के प्रदेश में केवल दो ही बर्ख थे, आर्थ और दास । यह एक सुविज्ञात तथ्य है कि पाटिबापुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगीति के बाद धर्म-प्रचारकों को दरस्य मोन ( यवन ) देश के अन्तर्गत सीरिया के शासक एरिटयोक्स द्वितीय, मैसिडोनिया के शासक पश्टिगोनस गोनेटस, आदि के राज्यों में भेजा गया था। बारोक के दिलीय तथा त्रयोदश शिकालेखों में इस बात का उल्लेख है। यह भी कहा गया है कि प्रीक भिन्न धर्मरिवत-योग धरमरविखत-को बापरान्त प्रदेश में धर्म-प्रचारार्थ भेजा गया था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मिनान्दर के पूर्व भी भगवान बुद के सद्पदेश श्रीक मनीवा को श्रभावित करने खगे थे। स्वयं राजा मिनान्दर की हम पहले बढ़ की शिकाओं के सम्बन्ध में सन्देह और कठिवाइयाँ उपस्थित करते भीर फिर उन सन्देहों भीर कठिनाइयों का स्थाविर नागसेन द्वारा निवारण कर दिए जाने के परचात एक अद्वाल बीद शासक के रूप में बीद-धर्म का प्रचार करते देखते हैं।

"मिलिन्द पन्द" में बताया गया है कि मिलिन्द राजा का जन्म चलसन्द (अलेक्ज़ियेड्या—आधुनिक कन्धार) के दीप (द्वीप-दोश्राय) में कलिस नामक माम (कलिसगामो) में हुशा था। वसकी राजधानी सागल नगरी थी, जिसे आधुनिक स्थालकोट से मिलाया गया है। मिनान्दर के राज्य में पेशावर, उत्तरी काबुल-धाटी, पंजाब, सिन्ध, काठियावाद और उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी भाग सम्मिल्त थे।

मिनान्दर पुरु बहुत विद्वान और प्रतिभाशासी तार्किक था। अनेक ज्ञान-शाखाओं में निष्णात और विशेषतः तकै-विद्या में वह पारंगत था। बौद-धर्म के

१. मिलिन्द, पर

अपने सार को वह समस्ता चाहता था। इसमें अनेक कठिनाइयाँ और गुरुपीदार समस्याएँ उसके सामने चाई'। अपने चित्त के समाधान के लिए वह धनेक धर्म-गुरुखों के पास गया, परन्त कोई उसकी कठिनाहवों को दूर नहीं कर सका। साथ का सम्बीर गवेषक तो सिनान्दर या ही। वह इससे ऋत्यन्त निराश हो गया। अपनी इसी निराशा की अवस्था में हम उसे उदगार करते देखते हैं, "अरे, यह कम्बुद्वीप (भारतवर्ष) तुरु है। सूठ-सूठ का इतना नास है। कोई भी असण वा जाका व यहाँ ऐसा नहीं है जो मेरे साथ बातचीत कर सके और मेरी शंकाओं को दूर कर सके।" वह एक सौभाग्यपूर्ण संयोग ही था कि एक दिन राजा मिश्चिन्द ने एक बीद-भिन्न को देखा। इनका नाम नागसेन था और वे उस समय भिन्ना के खिए आ रहे वे । साध के शान्त और संयत व्यक्तित्व का भीन किन्तु शक्तिशासी प्रभाव राजा के अन पर पका । उसरे दिन पाँच सी यवनकों की साथ लेकर वह सागवा के संसेच्य चरिवेया नामक बौद्ध विद्वार में गया, जहाँ उस समय स्थविर नागसेन ठहरे हुए थे ह कम दोनों में वहाँ संवाप हुआ, जिसे राजा की प्रार्थना पर बाद में राज-मबन में जारी रक्सा गया । संवाप से पूर्व इस असाधारक शिच्न ने राजा से स्पष्टतः कह दिया कि बह इसी शर्त पर संखाप करने को प्रस्तत होंगे कि शाखार्थ 'परिवतवाद' के हंम बर हो, 'राजवाद' के ढंग पर नहीं । राजा ने इसे स्वीकार किया और भिष्क के मित बादर प्रदर्शित किया । तदनन्तर उसने एक के बाद एक अपने सन्देहीं और कठिनाइयों को भिन्न के सामने रक्ता । सुयोग्य भिन्न ने दन सब का समाधान कर दिया और राजा को परम सन्तोष प्राप्त इचा। राजा मिखिन्द और भिष्ठ नागसेन के इसी संजाय पर "मिलिन्ड पन्ड" बाबारित है। यह प्रन्य स्थविरवाद बौद धर्म के चन-पिटक साहित्य में भारयन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है और भाषार्य बुद्धधोष ने इसे प्रमाण-स्वरूप उद्धत किया है। हमारे लिए यहाँ इस प्रम्य की विषय-वस्तु के बिस्तार में जाता शक्य न होगा । संचेप में वह कहना पर्याप्त होगा कि गम्भीरतम आध्यारिमक समस्या जिससे राजा मिलिन्द पीडित हो रहा था. यह थी कि वह यह बहीं समक्ष पा रहा था कि किस प्रकार प्रनर्जनम प्रह्या करने वाली किसी भारमा को न मानकर भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास कर सकते थे ? इस गुरुथीदार समस्या को स्थविर नागसेन ने इस प्रन्थ में अल्बन्त प्रभावशाली रूप में सब काल के बिए हुत कर दिया है। संजाप के अन्त में, जब राजा के सब सन्देहों का समाधान हो चका, सो उसने भिन्न मागसेन के प्रति क्रसज्जता प्रकट की। राजा का सन

१. मिलिन्द, ५, २१

काध्यात्मिक कामोद से भर गया। उसने बि-रान की शरण प्राप्त की कौर स्थविर नागसेन से प्रार्थना की कि उस दिन से वह उन्हें जीवन-पर्यन्त उपासक के रूप में स्वीकार करें। "उपासक में भन्ते नागसेन वारेथ अञ्जलमें पाणुपेत सरण गतं ति।" वौद्ध-वर्म में दीकित होकर राजा मिजिन्द ने "मिजिन्द-विद्वार" नामक एक विद्वार का निर्माण करवाया और उसे स्थविर नागसेन को समर्पित कर दिया। भिष्ठ-संघ को भी उसने उदारतापूर्वक दान दिया। "मिजिन्द पन्द" के अनुसार राजा मिनान्दर अपने पुत्र को राज्य देने के बाद भिष्ठ हो गए और उसी अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने अहंत्व को भी प्राप्त किया ने अर्थवरवाद बौद वर्म के अनुसार पवित्र जीवन का अन्तिम जयथ है।

प्रीक इतिहासकार प्लूटार्क का कहना है कि मिनान्दर की मृत्यु एक शिविर में हुई और उसके फूलों (अस्मावशेष) के लिए कई भारतीय नगरों में सगदा हुआ, जिसके परिणाम-स्वरूप उनका बँटवार हुआ और अत्येक के उपर विशाल स्त्पों का निर्माण किया गया। इस जानते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्धाण के बाद बिल कुल ऐसी ही घटना हुई थी। इसके अलावा एक यह भी सार्थक तथ्य है कि मिनान्दर के सिकों में घम-चक्र श्रंकित हैं। यह इस बात का निश्चत चिन्ह है कि वह एक श्रद्धालु बौद था। शिनकोट अभिलेख से यह बात निःसन्देह प्रमाणित हो जाती है कि इस प्रीक राजा ने हिन्दुकुश और सिन्ध के बीच के प्रदेश में बौद-धर्म का प्रचार किया था। प्लूटार्क का कहना है कि एक शासक के रूप में मिनान्दर न्याय का श्राव्यधिक ध्यान रखता था और उसकी जनता बसे हृदय से प्रेम करती थी। मिनान्दर ने जो हाकि भारत में स्थापित की वह उसकी शृत्यु के साथ ही लुस हो गई, परन्तु इस न्यायी और सुधी बौद शासक की स्पृति "मिलिन्द पन्ह" के पन्नों और धर्म-चक्र से अंकित स्वयं उसके सिक्कों में सदा स्थायी रहेगी।

मिलिन्द के बाद भारतीय इतिहास में एक दूसरा नाम आता है जो भारत के शासकों तथा जीव परम्परा में उसके समान ही तेजस्वी है। यह नाम है कनिष्क का, जिसने अशोक के काम की पूरा किया और सम्पूर्ण पृशिया में बौद्ध-धर्म के विजयपूर्ण प्रसार में सहायता दी। कनिष्क यूद्द-ची जाति की कुषाय ( क्यूई-श्वॉय ) शाखा में उत्पन्न हुआ था। यूह-ची जाति मृलतः चीनी तुर्किस्तान ( आधुनिक सिक्यॉंग ) में निवास करने वाली थी। प्रथम कुषाया सर्दार जिसने भारत में आधिपश्य स्थापित

१. मिलिन्द, ४२०

२. मिलिन्द, ४२०

किया कडिएसीज प्रथम (कुछ्ड-कस) या। यह बौद्ध या। तडिहासा के समीप जो खुदाई हुई है, उसमें उसके कुछ सिक्के मिस्रे हैं, जिन पर सरीष्ठी सिपि में सिक्षा हुआ है—"कुछ्ड-कसस कुसया-यद्यगस धर्मिदिदस" धर्यात धर्म में स्थित, कुषाया सर्दार कुछ्ड-कस का।" धर्म से ताएवं यहीं बौद-धर्म से ही है, यह इस बात से प्रकट होता है कि इसी शासक के जो कुछ अन्य सिक्के मिस्रे हैं, उन पर "धर्म-ठित" के स्थान पर जिल्ला हुआ है—"सच्च-धर्म-ठित" धर्यात "सत्य-धर्म में स्थित" जिल्ल से स्पष्टतः ताल्पयं सदम या बौद्ध-धर्म से ही है। इस प्रकार के तेजस्वी पूर्वज की परम्परा में कनिष्क ने प्रथम शताब्दी ईस्वी के खन्तिम चतुर्थाश में भारत के शासन की प्राप्त किया।

किनक का शासन ( ७५-१०१ ईस्वी ) बौद-धर्म तथा साहित्य के इतिहास
में एक युग-परिवर्तन की प्रचा देता है। इसने महायान बौद-धर्म के उदय को
देखा। पार्श्व, अश्वद्योग और वसुमित्र आदि के द्वारा प्रवित्तेत महान साहित्यिक
कार्य का श्रीगर्थाश इसी समय हुआ। पात्ति के स्थान पर संस्कृत की प्रतिष्ठा इसी युग
में हुई। कला के देत्र में प्रसिद्ध गांधार-कला का आविर्भाव इसी समय हुआ और बुद्ध
और बोधिसचों की मूर्तियाँ बनने लगीं। कनिष्क के शासन-काल में और उसके प्रयत्नों
के परियाम-स्वरूप ही प्रथम बार बौद-धर्म का सफलतापूर्वक प्रचार मध्य-पृशिया
और पूर्वेशिया में किया गया। मध्य-पृशिया से लेकर मारत के मध्य-देश तक फैले
कनिष्क के विस्तृत साझाक्य में धर्म-प्रचार का कार्य उसके शासन-काल में सतत रूप
से चलता रहा, जिसके परियाम-स्वरूप सच्चे आर्थों में पृशिया की एक संश्लिष्ट
संस्कृति का जन्म हुआ जो जीवन के उच्चतम उद्देश्यों पर आधारित थी, जिनके लिए
ही बौद-धर्म खड़ा इसा था।

कनिष्क ने जिस प्रकार बौद्ध-धर्म ग्रह्म किया, उसकी कहानी प्राय: धरों के समान ही है। कहा जाता है यूह्-ची सम्राट का धपने जीवन के पूर्व भाग में बौद्ध-धर्म के प्रति बिरुकुल भादर-भाव नहीं था। उसका कर्म के सिद्धान्त में विरवास नहीं या धौर वह बौद्ध-धर्म को घृणा की दृष्टि से देखता था । काश्मर, यारकन्द चौर खोतान की विजय करते समय उसने जो रक्षपात किया उसके परचात्ताप स्वरूप ही बौद्ध-धर्म की शान्तिवायिनी शिक्षाओं की भीर उसका अकाय हुआ, जिनका उसने बाद में उस्साहपूर्वक प्रचार किया।

१. मान युवान च्वांग्स द्रेवेस्स इन इविड्या, टी॰ नाटस कृत (टी॰ डक्स्यू॰ रावस डेविड्स तथा एस. डक्स्यू. बुशल, लन्दन, द्वारा सम्पादित, १६०४-४). विस्द पहली, पृष्ठ २०८

सबसे महान सेवा जो इस इन्डो-सियियन सम्राट ने बौद्ध-धर्म के जिए की वह असके द्वारा एक बौद संगीति को बुखवाना था, जो कुछ के मसानुसार कारमीर के कुण्डख-बनविद्वार नामक विद्वार में हुई और कुछ के मतानुसार जालन्वर में। युधान-ब्बांग. जो इस सम्बन्ध में सबसे श्रधिक प्रमाणपुरुष माने जाते हैं, यह मानते हैं कि यह सभा कारमीर में ही हुई । बौद संगीतियों के इतिहास में यह सभा चतुर्ध थी और इसका मुक्य उद्देश्य सर्वास्तिवाद बौद्ध-धर्म के अनुसार बौद्ध-धर्म के सिद्धान्ती का संकक्षन और उन पर भाष्य क्रियना था। कनिष्क ने यह सभा पारवं नामक एक बद और विद्वान भिन्न के बादेशानसार बखबाई । वसमित्र इस सभा के समापति चने गए और धाचार्य भश्वधोध. जिन्हें सम्पादन-कार्य में सहायता देने के जिए साकेत से बुबबाया गया. उप-समापति वने । इस सभा में पाँच सी भिन्नमों ने भाग निया भीर जिन भाष्यों का उन्होंने सम्पाइन किया वे विभाषा-शास्त्र कहलाते हैं. जी बीद-धर्म के तीन पिटकों पर जिसे तपू थे। युधान व्यांग का कहना है कि इस सभा ने सुत्रों की न्याक्या करते हुए उपदेश-शास्त्र के रूप में एक जाल गायाओं की रचना की । इसी प्रकार विनय की ज्यांक्या करते हुए एक जाल गायाएँ लिखीं जो जिनय-विभाषाशास्त्र कहसाईं। समियमं की व्याख्या करते हुए इसी प्रकार एक खास गायाएँ विक्री गईं. जो श्रमिश्रमं-विभाषा-शास्त्र कहवाईं। ऐसा माना जाता है कि महाविभाषा, जो धाज भी चीनी भाषा में पाई जाती है, इस सभा के द्वारा तैयार किए हुए भाष्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इस मभा के द्वारा तैयार किए हुए भाष्य ताल-पत्रों पर उतारे गए और परथर के संत्कों में बन्द कर सुरचापूर्व क एक स्तूप में रख दिए गए, जिसे कनिष्क ने इसी प्रयोजन के जिए विशेष रूप से बनवाया था। सभा की कार्यवाही की समाध्य पर. कनिष्क ने. बशोक के उदाहरण का बनसरख करते हए, कारमीर के राज्य को बौद संघ को दान कर दिया।

कल्ह्या की 'राजतरंगियी' के अनुसार कनिष्क ने अनेक विदार और चैत्य अनवाए। उसने कनिष्कपुर नामक एक नगर भी बसाया, जिसे आधुनिक काश्मीर के कनिसपुर नामक स्थान से मिल्लामा गया है। कनिष्क ने अपने नाम पर एक विशास स्तूप भी बनवाया। इस स्तूप के पश्चिम में उसने एक बढ़ा विदार बनवाया जो 'कनिष्क महाविद्वार' कहलाता था। ये दोनों भवन पुरुषपुर (आधुनिक पेशावर) में बनवाए गए थे। कनिष्क-स्तूप ४०० फुट ऊँचा था और उसका आधार १४० फुट ऊँचा था। फाहियान, सुंग युन और युधान व्वांग जैसे चीनी यात्रियों ने इस स्तूप की बढ़ी प्रशंसा की है। 'कनिष्क महाविद्वार' जिसका उल्लेख उपर किया गया है, साववीं शवान्त्री में एक 'पुराने विद्वार' के रूप में विद्यमान था, जब कि

युचान प्यांग ने उसे देखा। शक्ष्यरूमी ने पुरुषावर (पेशावर) में कनिष्क द्वारा निर्मित एक 'कनिक चैन्य' (कनिष्क चैत्य) का उल्लेख किया है। स्पष्टतः वह 'कनिष्क-महाविहार' ही था।

कुषाया-वंश के शासकों ने एक उदार आध्यायिमक संस्कृति का परिचय दिया है। यह इस बात से प्रकट होता है कि इस बंश के शासक मिश्व-मिश्व धर्मों के अनुयायी थे। प्रथम कुषाया सरदार कडिफसीज़ प्रथम, जैसा हम पहसे कह चुके हैं, एक अदालु बौद्ध उपासक था। उसका पुत्र कडिफसीज़ द्वितीय शैंव था। कनिष्क, जो कडिफसीज़ द्वितीय का उत्तराधिकारी था, न केवल बौद्ध था बहिक बौद्ध धर्म का उत्साही प्रचारक भी, यह हम अभी देल ही चुके हैं। यह कुछ कम प्यान देने योग्य बात नहीं है कि कनिष्क का उत्तराधिकारी बाशिष्क भागवत अमें का अनुयायी था।

धर्म के विषय में भारतीय संस्कृति में जो सदा उदारता रही है, उसका इसे एक निदर्शन माना जा सकता है। यद्यपि कनिष्क स्वयं एक निष्ठावान बौद्ध था, फिर भी अन्य धर्म-साधनाओं का वह आदर करता था, जैसा कि उसके सिक्कों से ज्ञात होता है। कनिष्क के सिक्कों पर सकयमो बोदो (शाक्यमुनि दुद्ध) के अज्ञावा ओएशो (शिव), पारसी अग्नि-देवता अयशो (अतश) तथा श्रीक सूर्य-देवता हैजियोस भी अंकित हैं। धर्म के विषय में यही उदारता कनिष्क से शायः छः शताब्दी बाद आने वाले बौद्ध शासक हर्ष ने दिखलाई, जिसने शिव और सूर्य की पूजा के सम्बन्ध में भी धादर-आव शकट किया।

सम्राट हर्षवद् न एक महान विजेता थे। इसीस वर्ष तक जगातार युद् करने के परचात वे समग्र भारत को एक राजनैतिक और सांस्कृतिक सूत्र में बाँच सके, जिसकी उस समय वड़ी आवश्यकता थी। विद्या के वे बड़े प्रेमी और संरक्षक थे। प्रसिद्ध संस्कृत कवि बाग्य मष्ट उनकी राज-सभा की शोभा थे। स्वयं सम्राट हर्ष एक अच्छे खेखक भी थे। उन्होंने तीन संस्कृत नाटक खिले हैं, जिनके नाम हैं नागानन्द, रत्नावजी और प्रियव्शिंका। कुछ विद्वान इन्हें हर्ष की रचना मानने में आपस्ति भी करते हैं। नागानन्द नाटक में जीमृतवाहन बोधिसत्व द्वारा एक नाग के जिए किए गए आत्म-विज्ञान का वर्षान है।

हुई ने अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में अपने परिवार में महान दुःख को देखा। उसकी माता यशोमती ने अपने पति के स्वर्गवास के बाद सरस्वती नदी के किनारं अपने को जीवित अवस्था में जला दिया। हुई के बढ़े भाई राज्यवर्दन को गीड देश के राजा शशांक ने मार डाजा। हुई की मगिनी राज्यकी की

समान्वपूर्ण क्या सर्व-विदित ही है। उसके पति गृहवर्मा को मासवा के राजा ने मार दिया था और यह एक सौभाग्यपूर्ण देवी घटना ही थी कि जब वह दःखामिस्त होकर चिता जका कर दस में बैठने वाजी ही थी, उसी समय हर्ष ने वहाँ जाकर इसे बचाया । जीवन के इन वियोगों और दुर्भाग्यों का हुए के संवेदनशीस मन पर श्वनिवार्य प्रभाव पक्षा । यही कारक था कि अपने अप्रज राज्यवर्द्धन की सृत्य के बाद वह थानेश्वर के सिंहासन पर बैठने के जिए सैयार नहीं हुआ। इसी प्रकार जब गृहवर्मा की सृत्यु के बाद उसके किसी उत्तराधिकारी के सभाव में हर्षवर्द्धन से कसीज का राज्य स्वीकार करने के जिए कहा गया तो उसने इन्कार कर दिया । एक भिन्न का जीवन वह स्वतीत करना चाहता था। परन्तु ग्रुग की आवश्यकताओं से पराभुत होकर वह यह नहीं कर सका। युद्धान ब्वांग ने जिला है कि राज्यवर्द्धन की मृत्यु के बाद जब श्रमात्य-गया हुएँ से सिहासन पर बैठने के लिए श्राप्तह कर रहे थे, तो वह धर्म-संकट में पद गया । किंकर्सव्यविमुद होकर वह गंगा के तट पर अवलोकितेश्वर बोधिसस्य की मूर्ति के समीप गया । उसे बगा कि मगवान अवलो-कितेरबर की यह इच्छा है कि वह बौद्ध-धर्म की सेवार्थ राज्य के काम की संभावे स्पीर स्पाने को राजा कह कर न प्रकारे । केवला निष्कास कर्म की सावना से हर्ष ने देश का शासन संभाखा, परम्तु उसने अपने नाम के साथ 'महाराज' शब्द का प्रयोग नहीं किया । वह केवल 'राजपुत्र' या 'शीक्षादित्य' कहलाता था ।

हर्ष के पिता महाराज प्रभाकरवर्षन सूर्य-पूजक थे। हर्ष के बहे आई और बहिन श्रद्धालु बौद उपासक थे। स्वयं हर्ष अध्यन्त श्रद्धावान बौद उपासक था, परन्तु अपने पूर्वजों की परम्परा के प्रति आदर दिखाते हुए वह शिव और सूर्य की भी पूजा करता था। नाखन्दा विश्वविद्यालय का वह एक संरचक था और उसने वहाँ एक विदार और एक कांस्य मन्दिर भी बनवाया था। उसने कई हजार स्तूप गंगा के तट पर बनवाए। वह कहा जाता है कि अपने प्रारम्भिक जीवन में हर्ष हीनयान बौद्ध-धर्म के साम्मितीय सम्प्रदाय का अनुयायी था, परन्तु बाद में युआन ध्वांग के प्रभाव-स्वरूप महायान की ओर उसका सुकाव हुआ। सातवीं शताब्दी ईसवी के भारतीय धार्मिक जीवन की एक बड़ी विशेषता वह है कि इस समय पौराणिक हिन्दू-धर्म का उदय हुआ, जिसके परियामस्वरूप मूर्ति-पूजा पर इन्छ अधिक ज़ोर दिया जाने लगा और जाति-बाद के बन्धन कई कर दिए गए।

१. भान युमान न्वांग्स ट्रेबेह्स इन इशिडया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७१

२. वही, जिल्द पहली, पृष्ठ ३४४

इस कारवा इस युग के बौदों भीर बाह्मकों में कुछ कड़ता उत्पन्न हो गई। परन्तु राजकीय संरच्या सब धर्म-सम्प्रदाकों को बिना किसी भेद-भाव के दिया जाता था। युग्रान ब्वांग ने हमें बताया है कि "राजकीय निवासों में १००० बौद भिच्नभों भीर ४०० बाह्मकों को प्रतिदिन भोजन दिया जाता था।"

हर्ष के शासन की सबसे महस्वपूर्ण घटना चीनी यात्री युद्धान च्वांग की भारत-यात्रा है। सन् ६६० से खेकर ६४४ ई० तक उसने इस देश में यात्रा की। हर्ष की पहली मेंट उससे राजमहल के समीप कलंगल नामक स्थान में हुई जब कि हर्ष उहीसा की विजय के बाद लौट रहा था। क्रस्यन्त पूज्य-बुद्धि और आतिथ्य के साथ हर्ष ने युद्धान च्यांग का स्वागत किया। वह उसे कश्रीज (कन्याकुब्ज) ले गया, जहाँ उसके सम्मान में एक विशाल सभा का आवोजन किया गया। इस सभा में हर्ष के सभी अधीन राजाओं ने भाग खिया, जिनमें कामरूप का नरेश मास्करवर्मा (जिसे इमार भी कहा गया है) भी सम्मिलित था। इनके अविरक्त खार हज़ार बौद्ध मिन्न भी इस सभा में सम्मिलित हुए थे, जिनमें एक हज़ार केवल नालन्दा विश्वविद्यालय से आए थे। तीन हज़ार जैन और ब्राह्मण विद्वानों ने भी इस सभा में साम लिता था। युद्धान व्यांग को इस सभा का अध्याद चुना गया। भगवान बुद्ध की एक स्वर्ण-प्रतिमा, जो आकार में राजा के बरावर थी, एक सौ फुट केंची अहालिका में प्रतिहापित की गई। त्रि-रल- बुद्ध, धर्म, संघ—की पूजा वहे समारोह के साथ की गई। इस सभा की कार्यवाही २१ दिन तक चलती रही। हर्ष को भारने का प्रवस्त भी इस समय कुढ़ लोगों ने किया, परन्त वह विफल कर दिया गया।

इस सभा की कार्यवाही के बाद हुएँ अपने सम्माननीय अविधि को गंगा-यसुना के संगम प्रयाग पर के गया। यहाँ राजा का यह नियम या कि प्रति पाँचरें वर्ष आकर वह एक सभा करता या और इस प्रकार की यह कुठी सभा यी। युआन व्याग ने विस्तारपूर्वक उन समारोहों का वर्णन किया है जो यहाँ इस समय हुए। हुए के सभी अधीनस्थ राजाओं और सभी धर्म-सम्प्रदायों के विद्वानों ने इस सभा में भाग बिया, जो ७१ दिन तक चली। प्रथम दिन बुद्ध भगवान की पूजा हुई। दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की पूजा हुई। इर्ष ने अपना सब कुछ विसर्जन कर दिया। युआन व्यांग ने जिल्ला है कि जब हुई अपना सय कुछ दे खुका तो उसने अपनी बहिन राज्यश्री से एक जीर्य वस्त्र की भिषा प्राप्त की और उसे पहन कर उसने 'दसों दिशाओं के बुद्धों' की पूजा की।

१. आन युआन च्वांग्स ट्रेबेल्स इन इशिडया, जिल्द पहली, पृष्ठ २४४

प्रयाग के समारोहों को देखने के बाद दस दिन तक और युधान व्यांग सम्राट हुए के साथ रहा और उसके बाद उसने स्थानीय मार्ग से ध्रपने देश के लिए प्रस्थान कर दिया। सम्राट हुए ने सेना की एक दुकड़ी के साथ भास्करवर्मा को युधान व्यांग के साथ मेजा, वाकि वह सुरचापूर्वक सीमान्त तक सम्माननीय धारिय को पहुँचा धाए। चीनी यात्री के भारत से प्रस्थान के साथ एक बौद शासक के रूप में हुई के इस संचिस विवरण को हम समास कर सकते हैं।

## पालि प्रन्थकार

नागसेन, बुद्धदत्त, बुद्धघोष श्रीर धम्मपाल

यह एक चारचर्य की बात है कि भारतीय साहित्य में पालि के अनुजनीय महस्य और मृह्य का सम्यक् अवधारय भारत में नहीं किया जाता, जैसा कि होना चाहिए। यह अनुभृति नहीं की जाती कि पालि भाषा और साहित्य ने न केवल हमारी आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया है, बहिक उनका प्रभाव सिंहल, वर्मा और स्वाम की भाषाओं के विकास पर भी पड़ा है। यह नितान्त स्वाभाविक है कि इस भाषा का गहन अनुशीलन हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे सांस्कृतिक सम्बन्धों को शक्तियाली बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

एक अन्य कारण जिसके जिए हमें अब से अधिक पालि के अध्ययन में रुखि अध्यक्त करनी चाहिए, यह है कि पाजि साहित्य ऐसा आधारभूत उपादान-सामग्री का भवतार है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के कई एक अन्यकार कृत परिच्छे हों के दुवारा जिल्ला में हमारे जिए अनमाज सिद्ध होगा। वृ्षेकि यह सम्पूर्ण साहित्य अगवान बुद्ध के व्यक्तित्व के चारों बोर चक्कर जागाता है, इसिजिए इस तथ्य ने इसे बौद्ध-अम के विद्यार्थियों के जिए और अधिक मृत्यवान बना दिया है। म्यूमैन ने अपने मिक्सम-निकास के अनुवाद की प्रस्तावना में जिल्ला है, ''जो वाजि जानता है, उसे बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है।'' वह एक भक्त के इत्य का आवोद्गार-सा मन्ने ही खगे, परम्तु स्यूमैन का कथन सत्य से दूर नहीं है।

पाछि सेका से भीर नीइ-धर्म के व्याख्याकारों में, जिन्होंने भगवान बुद्ध के गद्दन उपदेशों को समक्रने में हमारी सहायता की है, चार तेजस्वी नाम धतुल रूप से हमारे सामने बाते हैं—नागसेन, बुद्धन्त, बुद्धभेष और धम्मपाल। "मिजिन्द पन्ह", जिसके संकलनकर्त्ता महास्यविर नागसेन माने जाते हैं, पाछि त्रिपिटक के बाद सम्भवतः सबसे अधिक प्रामाखिक प्रम्थ माना जाता है।

"मिलिन्द पन्द" की रचना के सम्बन्ध में जो बात निरचयप्रक कही जा सकती है, वह यह है कि इस प्रन्य का प्रवायन मिनान्दर के समय में वा उसके बाद, परन्तु बुढ़वीय के समय से पूर्व हुआ, क्वोंकि बुढ़बीय ने नागसेन-कृत "मिलिन्द पन्ह" को धनेक बार प्रमाख स्वरूप उद्धृष्ठ किया है। इसका अर्थ वह है कि "मिलिन्द पन्ह" की रचना १४० ई० पूर्व और ४०० ई० के बीच किसी समय हुई। यदि यह स्वीकार भी कर जिया जाए कि "मिलिंद पन्ह" का ऐतिहासिक आधार भी कृत न कुछ है, किर भी इस पर विचार करना बाकी रह ही जाता है कि किसने इस प्रम्य का प्रयायन किया, इसका रचना-काल क्या है, क्या इसमें परिवर्दन और चेपक किय गए और यदि हाँ, तो कब है

यह सुमान दिया गया है कि "मिजिन्द पन्ह" एक एकात्मताबद रचना नहीं है। इसके विभिन्न अध्याय विभिन्न शैं जियों में जिस्से गये हैं। अतः यह सम्भव हो सकता है कि कुछ अध्वाय बाद में जो ने गए हों। इस मान्यता का एक अन्तिम सब्त यह है कि इस अन्य का एक चीनी अनुवाद सन् ३१० और ४२० ई० के बीच "नागसेन-सूत्र" के नाम से हुआ और वहाँ "मिजिन्द पन्ह" के केवल प्रथम तीन परिच्छेद ही पाए जाते हैं। इससे वह निष्कर्ष निकाला गया है कि बाकी चार अध्याय "मिजिन्द पन्ह" में बाद में जो ने गए। एक दूसरी बात जिससे उपयु क मान्यता को समर्थन मिजता है यह है कि "मिजिन्द पन्ह" के तृतीय परिच्छेद के अन्त में यह कहा गया है कि मिजिन्द के प्रश्न समाप्त हो गए और चतुर्थ अध्याय का प्रारम्भ एक नए डंग से होता है। उत्तरकालोन परिचर्दनों और चेपकों के जिए पूरी सम्भावना मानते हुए भी हमारे जिए इस मान्यता को सर्वथा दूर हटा देना उचित न होगा कि नागसेन या जो कोई भी इस अन्य का जेलक रहा हो, उसने "मिजिन्द पन्ह" को उसो रूप में जिला, जिसमें वह आज हमारे सामने आया है, क्यों के यह असम्भव नहीं है कि चीनी अनुवादक ने ही अपने अनुवाद को प्रथम तीन अध्यायों तक सीमित रखना उचित समका हो।

"मिलिन्द पन्द" जैसा हमें वह बाज मिलता है, सात बण्यावों में है। इनमें से प्रथम ब्रध्याय बधिकांश व्यक्तिगत बौर प्रेतिहासिक है, जबकि रोष सब ब्रध्याय सैद्धान्तिक हैं। वह एक ब्रारचर्यजनक बात है कि नागसेन ने अपने बौर राजा मिनान्दर के पूर्व जन्म क सम्बन्ध में तो सूचना देने का बहुत प्रयास किया है, परन्तु वर्तमान जीवन के सम्बन्ध में ब्रधिक सूचना नहीं ही है। ब्रास्म-विजोप की सीमा तक पहुँचने बाली विनम्रता हमारे प्राचीन सेलकों की एक साधारच प्रवृत्ति रही है। "मिलिन्द पन्ह" से इसनी सचना तो निरुचयतः निकाली जा सकती है कि स्थिवर नागसेन का जम्म-स्थान कजंगल नामक प्रसिद्ध स्थान था जो हिमालय के समीप मध्य-देश की पूर्वी सीमा पर स्थित था और उनके पिता सीगुत्तर नामक एक ब्राह्मथ थे। जब नागसेन तीनों वेद, इतिहास और अन्य विषयों के धच्छे जानकार हो गए तो उन्होंने स्थितर रोहण से बुद्ध के सिद्धान्तों को पदा और तदनन्तर भिष्ठ-संघ में प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने बत्तनिय के स्थिवर श्रस्सगुप्त (धश्वगुप्त) की शिष्यता में ध्रथ्यत किया। इसके बाद वे पाटिलपुत्र (पटना) गए, जहाँ उन्होंने बुद्ध-धमं का विशेष श्रध्ययन किया। श्रम्त में वे सागल के संखेय्य-परिवेश में गए, जहाँ राजा मिलिन्द उनसे मिला।

मिनान्दर अपने समकालीन धर्म-गुरुष्ठों से सन्तष्ट नहीं था भीर उसके दर्प के भाव इन शब्दों में प्रकट हुए: "तुष्छ है यह अम्बुद्वीप ! प्रकाप मात्र है यह जम्बद्वीय ! यहाँ ऐसा कोई असण या बाह्यण नहीं है जो मेरे साथ वाद कर सके।" परन्तु स्थविर नागसेन के रूप में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिख गया. जिसने न केवल अपनी उरवतर मेथा-शक्ति से बल्कि अपने प्रभावशाली और इसरे की मनवाने के बिए बाध्य करने वासे शब्द-संख्य से उसे पूरी तरह पराभूत कर दिया। कहा गया है कि जैसे ही मिखिन्द और नागसेन एक-इसरे से मिले, राजा ने भिष्ठ से पूछा, "भन्ते ! आपका नाम क्या है ! आप किस नाम से प्रकारे जाते हैं !" नागसेन ने उत्तर दिया, "महाराज ! मेरा नाम नागसेन है। मेरे गुरु-भाई सुके इसी नाम से पुकारते हैं। माता-पिता अपने पुत्रों के इस प्रकार के नाम रख देते हैं. जैसे नागसेन, शुरसेन ब्रादि, परम्तु ये सभी केवल व्यवहार करने के लिए संज्ञाएँ भर हैं, क्योंकि यथार्थ में ऐसा कोई एक प्ररुष (भारमा) नहीं है। " वस नागसेन के इस उत्तर से प्रश्न और उत्तरों का एक तांता शारम्भ हो गया, जिसके परियाम-स्वरूप नागसेन ने मिलिन्द को रथ की उपमा देते हुए बताबा कि जिस प्रकार द्यह, बड़, चनके इस्यादि रथ के अवयनों के आधार पर व्यवहार के किए "रथ" ऐसा एक नाम कहा जाता है, उसी प्रकार स्कन्धों के डीने से एक सस्य (जीव) समभा जाता है।

पालि त्रिपिटक की बात यदि हम कोंद दें तो अनारमधाद का हतना अधिक गम्भीर और मन को लगने वाला प्रक्यापन सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलता। इस प्रकार ''मिलिन्द पन्ह'' में हमें बौद्ध तत्वज्ञान की ही नहीं, बौद्ध नीति-शास्त्र और मनोविज्ञान की भी विस्तृत क्याख्या मिलती है। बौद्ध प्रन्य के रूप में इसके महस्त के अलावा, यह ऐतिहासिक और साहित्यक दिख्यों से भी एक मूल्यवान रचना है। प्रथम शताब्दी ईसवी के गण साहित्य का अनुक्तर साक्य हमें "मिलिन्द पन्ह" में मिलता है। संसंप में, तत्त्वज्ञान, साहित्य, हतिहास या भौगोलिक ज्ञान, किसी भी दृष्टि से हम देखे, "मिलिन्द पन्ह" का भारतीय साहित्य में अपना एक अलग स्थान है। यह एक निर्विवाह तथ्य है कि सम्पूर्य धानुपिटक साहित्य में कोई ऐसा बौद प्रनथ नहीं है, जिसकी तुलना "मिलिन्द पन्ह" से की जा सके।

काल-क्रम की दिण्ट से "मिलिन्द पन्ह" के बाद पालि-त्रिपिटक के विभिन्न प्रन्थों की श्रट्ठकथाएँ (व्याक्याएँ) लिखी गईं। परम्परा के श्रनुसार इनमें से श्राधी से श्रधिक श्राचार्य बुद्धोय द्वारा रिक्त बताई जाती हैं। श्राचार्य बुद्धभाष पालि त्रिपिटक के सबसे बहं श्रट्ठकथाकार थे।

श्राचार्य बुद्ध घोष के जीवन श्रीर कार्य का विवेचन करने से पूर्व हमारे किए यह वांझ नीय हांगा कि हम पहले श्राचार्य बुद्ध दत्त के सम्बन्ध में कुछ विवरस्य दें। श्राचार्य बुद्ध दत्त यद्यपि बुद्ध घोष के समकालीन थे, परन्तु लंका में यह श्राचार्य बुद्ध घोष से पहले गए थे। लंका में बुद्ध-बचनों का श्राध्ययन करने के परचात् जब श्राचार्य बुद्ध दत्त भारत के लिए लौट रहे थे तो उनकी नाव का मिलान उस नाव से हुशा, जिसमें बँठकर श्राचार्य बुद्ध घोष भारत से लंका जा रहे थे। जैसे वे एक-दूसरे से मिलो, उन्होंने एक-दूसरे का श्रीभनन्दन किया श्रीर परिचय प्राप्त किया। श्राचार्य बुद्ध घोष ने कहा, ''भगवान् बुद्ध के सिद्धान्त ( व्याक्याएँ) सिंहली भाषा में उपलब्ध हैं। मैं उन्हें मागधी भाषा में इपान्तरित करने के लिए सिहल जा रहा हैं।'' बुद्ध त ने उत्तर दिया, ''श्रायुष्मन् ! मैं भी सिहल में हसी उद्देश के लिए श्राया था, परन्तु श्रव मेरी श्रायु थो हो है, मैं इस कार्य को समाप्त कर सक्ष्मा। '' अब ये दोनों स्थितर इस प्रकार संजाप कर रहे थे, तो नावे चल्ल दीं शीर फिर उनकी वालें सुनाई नहीं हीं।

ऐसा खगता है कि जब उन्होंने एक-दूसरे से विदाई जी तो बुद्धद ने बुद्ध घोष सं यह प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनी अट्ठकथाओं की प्रतियाँ भारत भेजते रहे, जैसा बुद्ध घोष ने सम्भवतः किया भी। बुद्धत ने बाद में बुद्ध घोष द्वारा की हुई अभिधम पिटक की अट्ठकथाओं का संचेप अभिधम्मावतार में और विनय-पिटक की अट्ठकथाओं का संचेप विनय-विनिष्कृय में किया। आचार्य बुद्ध चोज राज्य में उरगपुर (वर्तमान उरहेपुर) के निवासी थे। आचार्य बुद्धोष के समान उन्होंने भी अनुराधपुर के महाविद्दार में रह कर बुद्ध-भर्म का अध्ययन किया था। सिंहज से बीटकर उन्होंने कावेरी नदी के तट पर स्थित एक विदार में बैठकर, जिसे कथादास या विष्णादास नामक एक वैष्णाद ने बणवाया था। अपने प्रन्यों की रचना की।

बुद्ध एक के प्रम्थों में क्रियम्मावतार का स्थान सबसे कँचा है। यथि यह बुद्ध वेष द्वारा क्रियम्म-पिटक पर की गई क्षट्ठकथाओं का संदेप ही है, किर भी बुद्ध त्त ने बुद्ध वेष का क्रम्थानुकरया नहीं किया है। बुद्ध वेष ने पाँच दार्शनिक तत्व रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार भीर विज्ञान माने हैं, परन्तु क्राचार्य बुद्ध दल्त ने अनका वर्गीकरया और विवेचन चित्त, चेतसिक, रूप और निम्वाया (निर्वाया) के रूप में किया है।

भव इस अनुपिटक साहित्य के सबसे बढ़े नाम (बुद्धभोष) की और आते हैं। बुद्ध-शासन की सेवा और उसे बिर-स्थिति प्रदान करने के लिए बुद्धभोष ने क्या किया ? यह निश्चित है कि उनके समान अन्य कोई उदाहरण नहीं हैं। न केवल बिशालता की हिन्द से बिस्क महत्त्व की हिन्द से भी यह बिश्वसनीय नहीं मालूम पड़ता कि एक व्यक्ति ने पालि साहित्य की समृद्धि में इतना बढ़ा योग किस मकार दिया !

धार्चार्य बुद्ध होष के व्यक्तिगत जीवन पर जिन प्रत्यों के कुछ प्रकाश पहला है, उनमें केवल महावंस ही ऐसा है जो समाध्ययणिय सामग्री देने का दावा कर सकता है। महावंस के खलावा बुद्धो सुपत्ति, गम्धवंस और सासनवंस जैसे प्रत्य भी हैं, परम्तु उनमें उपयोगी सूचना खल्प मात्रा में ही पाई जाती है।

महावंस के अनुसार बुद्धांध का जन्म बोध-गवा के समीप हुआ। एक मत यह भी है कि तेलंग देश उनकी जन्म-भूसि है। वर्सी लोगों का दावा है कि आवार्ष बुद्धांध का जन्म उनके देख में हुआ। सत्य कुछ भी हो, यह विश्वास किया जाता है कि आवार्ष बुद्धांध ने एक लम्बे समय तक बोध-गया में निवास किया। इस समय बोध-गया विद्वार सिद्धा के मिष्ठुओं के द्वाय में था। चतुर्थ शताव्दी ईसवी में बंकाधिराज कीतिं श्री मेधवर्ष ने महाराज समुद्धगुण्य की अनुमति से बोध-गया में बजासन की पूजार्थ आने वाले सिंहजी तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए एक विदार बनवाया था।

बुद्ध घोष के समय में भारत में पाक्षि बौद्ध-धर्म इतना खोक-प्रिय नहीं रह गया था। संस्कृत का प्रभाव बद रहा था। बौद्ध विद्वानों ने भी बसे खिभव्यक्ति के माध्यम के रूप में स्वीकार कर खिया था। प्रथम शताब्दी ईसवी के खालार्य प्रश्वघोष ने संस्कृत में खपनी काव्य-कृतियाँ खिलीं। इसी प्रकार नागार्जन, वसुवन्धु और दिक्नाग जैसे महाव विचारकों ने संस्कृत में खिला। गुप्तवंशीय राजाओं ने भी पाक्षि में कोई अभिकृत नहीं दिलाई और संस्कृत को ही संरच्या दिया। इस प्रकार पाक्षि और थेरवाद (स्थविरवाद) दोनों और-भीरे भारत में नगयथ श्रवस्था को बाष्त हुए। परम्तु बोध-गया के भिद्ध, पाँचवी शताब्दीं में भी, जब बुद्ध्योप भिद्ध-संब में प्रविष्ट हुए, पाद्धि के प्रति वही अधन निष्ठा रातते थे। इस समय बोध-गया के महाविद्यार के प्रधान महास्थिवर रेवत थे।

उन दिनों इसारे देश में शास्त्रायों का होना एक सामान्य बात थी। बोब , जो बेद-वेदांग में पारंगत और तर्क-विश्वस्था था, प्रतिवादियों की तस्त्राश में इधर- इघर धूमने स्ना। एक दिन महास्थितिर रेवत ने उसे परांजिस के सूत्रों का पाठ करते देखा। महास्थितर उसके उचारया की शुद्धता देखकर इतने प्रभावित हो गए कि सम्भवतः उसको खुद्ध-धर्म में दीचित करने के उद्देश्य से ही उन्होंने उससे शास्त्रार्थ करने का निरचय किया। घोष ने महास्थितर से पूछा, "क्या तुम इन सूत्रों को समभते हो "" मिष्ड का उत्तर था, "हाँ, मैं समभता हूँ, ये दोष- युक्त है"।

महास्थितर रेक्त ने योग-सूत्रों की इस प्रकार समाखोचना की कि बोच बावाक रह गया। तदनन्तर बोच की प्रार्थना पर महास्थितर रेक्त ने अपने सिद्धान्त के प्रक्षापन-स्वरूप भिभाजन्म-पिटक की कुछ पंक्तियों को पड़ा, जिन्हें घोच न समाक सका और उसने पूछा, "यह किसका मन्त्र हैं ?" महास्थितर ने उत्तर दिया, "यह बुद्ध-मन्त्र हैं।" बोच ने किर पूछा, "क्या आप मुक्ते इसे सिक्सा देंगे ?" महास्थितर का उत्तर था, "यित तुम निवमानुसार संच में प्रवेश करो।" बोच की उपलब्धवा हुई भीर तब से वह 'बुद्धचोप' कह कर पुकारा जाने खगा। महास्थितर रेक्त की शिष्यता में बुद्धचोध ने धर्म और विनय का अध्ययन किया और बुद्ध के सिद्धान्त्रों के सबसे बड़े व्याक्याता के रूप में उनकी क्याति हुई।

जिस विहार में बुद्धांप की उपसम्पदा हुई थी, वहीं निवास करते हुए उन्होंने अपनी पहली पुस्तक "भागोदय" किली। तदनन्तर उन्होंने 'अम्ससंगिधा' की अट्ठकथा 'अट्ठसालिनी' जिली। इसके बाद जब वे परिश्व-सूत्रों की अट्ठकथा जिलने वाले थे, तो उनके गुरु महास्थितर रेवत ने उनसे कहा, "यहाँ सिंहज से केवल मूज जिपिटक ही काया गया है। यहाँ न अट्ठकथाएँ हैं और न विसिश्व आचारों की परम्पराएँ। परन्तु सिंहज दीप में महामति महेन्द्र द्वारा मूजतः से आई गई और वाद में सिंहजी भाषा में अनुवादित अट्ठकथाएँ हैं। तुम वहाँ जाओ, उनका अध्ययन करो और फिर मागभी भाषा में उनका रूपाम्तर करो, ताकि वे सब कोगों के खिए हितकारी हों।"

१. यह पुत्रचीय का मीलिक नाम माना जाता है।

अपने गुरु से इस प्रकार आदेश पाकर बुद्धांच श्री बंका गया इस समय वहाँ महानाम नामक राजा राज्य कर रहा था। महाविहार के महाप्रधान नामक भवन में रह कर आचार्य बुद्धांच ने स्थितर संघपाज से सम्पूर्ण मिहली अट्टकथाओं और आचार्यों की परम्पराओं को सुना। उन्हें निश्चय हो गया कि धर्म-स्वामी मगवान बुद्ध का यही अभिप्राय है। तब उन्होंने भिन्न-संघ से यह विनम्न प्रार्थना की, "मैं अट्टकथाओं का अनुवाद सिहली भाषा से मागधी भाषा में करना चाहता हूँ। मुक्ते सब पुस्तकों को देखने की अनुमति दी जाए।" तब भिन्नओं ने उनकी योग्यता की परीचा के खिए उन्हें दो पालि गाथाएँ दी और उनकी व्याख्या करने के लिए कहा। बुद्धांच ने उन दो गायाओं के व्याख्यास्वरूप सम्पूर्ण त्रिपिटक के सिद्धान्तों का संकलन ही कर दिया और उसे "विसुद्धि-मगा" (विशुद्धि-माग्) नाम दिया। इससे अत्यधिक सन्तुष्ट होकर भिन्नुओं ने उन्हें अपने समग्र साहित्य को देखने की अनुमति दे दी। अनुराधपुर के प्रम्थकार-परिवेण में निवास करते हुए आचार्य बुद्धांच ने सिहली अट्टकथाओं के बागधी रूपान्तर किए। इसके बाद वे अपनी मान्-भूमि मारत जाट आए, जहाँ आकर उन्होंने बोधि-चृष्ठ की पूजा की।

प्रोफेसर धर्मानन्द कीसम्बी जैसे विद्वान कुछ कारणों से उत्तर-भारत को बुद्ध-बीच की जन्म-भूमि न मानकर वर्मी परम्परा के श्रनुसार दिख्या-भारत को यह गौरव प्रदान करते हैं। प्रोफेसर कोसम्बी इस बात में भी सन्देह करते हैं कि बुद्ध्योप ब्राह्मय थे। इस महावंस की इस परम्परा को मानने में कोई गम्भीर आपित्त नहीं देखते कि बुद्ध्योप ब्राह्मण थे श्रीर उनका जन्म उत्तरी भारत में हुआ था।

यह ठीक पता नहीं है कि इस महान पालि-क्याख्याकार का निर्वाण कहाँ हुआ ? कम्बोदिया में एक प्राचीन विहार है, जिसका नाम, 'बुद्धघोष-विहार' है और वहाँ एक जीवित परम्परा यह है कि बुद्धघोष ने अपने जीवन के अन्तिम दिनों को उस देश में बिताया था। इस विश्वास में सन्देह करने का कोई कारण दिखाई नहीं पहता।

बुद्धघोष का सर्वश्रथम प्रन्थ जिसे उन्होंने सिद्दल में लिखा ''विसुद्धि ममा'' या। ''महावंस'' में इस प्रन्थ के सम्बन्ध में लिखा है कि ''श्रट्ठकथाश्रों के सिद्दत सम्पूर्ण त्रिपिटक का यह संदेप ही हैं"।

बुद्धाेष के बान्य प्रन्थों के सम्बन्ध में हम बनके काल-क्रम का ठीक निश्चय नहीं कर सकते, क्योंकि प्रायः प्रत्येक ब्यहकथा में दूसरी बहुकथाओं का उद्धेख है। अतः बान्तरिक साच्य इसमें हमारी सहायता नहीं करता। समन्त्रपासादिका विनय पिटक की अहुकथा है। वेर बुद्ध सिर्व की प्रार्थना पर यह विस्तृत ब्रहुकथा क्रिस्ती गई थी। इसके प्रजावा, बुद्धघोष ने पातिमोक्त पर भी एक बहुकथा बिखी, जिसका नाम ''कंखावितरणी'' या ''मातिकट्ठकया'' था। यह भी महाविहार की परम्परा पर प्राधारित थी घाँर स्थविर सोगा की प्राधना पर जिखी गई थी।

वुक्रचोध ने प्रथम चार निकार्यों पर भी श्रद्रकथाएँ बिखीं । इस प्रकार दीघ-निकाय पर समंगत्तवितासिनी, मजिसम-निकाय पर पपंचसूदनी, संयुक्त-निकाय पर सारत्यप्पकासिनी और अंगुत्तर-निकाय पर मनोरयपूरणी, ये चार श्रद्धकयाएँ जिसी गई । समंगजविजासिनी समंगज परिवेश के स्थिवर दाठानाग की प्रार्थना पर लिखी गई थी। पपंचसूदनी की रचना थेर बुद्भित्त की प्रार्थना पर हुई थी। स्थविर बुद्धमित्त आचार्य बुद्धोप के मित्र थे, जिनके साथ वे द्विण-भारत के मयूर-पट्टन नामक विहार में रहे थे। सारत्यप्पकासिनी एक दूसरे स्थविर ज्योतिपाल (जीतिपाल) की प्रार्थना पर जिल्ली गई थी। यह कहा जाता है कि ख़ुद्दक-निकाय कै चार प्रन्थों यथा धम्मपद, जातक, खुइकपाठ और सुत्त-निपाट, पर भी बुद्धघोष ने भ्रद्रकथाएँ जिल्ली । धम्मपद्द्रकथा के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का मत है कि यह बुद्धघोष-रचित नहीं हैं। शैली की विभिन्नता इसका मुख्य कारण बताई जाती है, परन्तु यह विषय की विभिन्नता के कारण भी हो सकती है। जातकट्ठकथा की रचना धाचार्य बुद्धघोष ने अन्यदस्ती, बुद्धमित्त भीर बुद्धदेव मामक तीन स्थिवरों की प्रार्थना पर की थी । खुद्दक-पाठ भीर सुत्त-निपात की अट्ठकथा का नाम परमस्थजीतिका है। अधिक सम्भावना यही है कि ये दोनों श्रट्ठकथाएँ श्राचार्य बुद्धघोष के द्वारा न बिखी जाकर इसी नाम के किसी भन्य व्यक्ति द्वारा जिखी गई थीं।

श्रमिधम्म-पिटक के सात प्रम्थों पर भी श्रावार्य हुद्द्योप ने भट्ठकथाएँ विक्ती हैं। इनमें घट्ठसालिनी धम्मसंगणि की घट्ठकथा है और सम्मोहिवनोदनी विभंग की। शेष पाँच प्रम्थों श्रथांत् धातु-कथा, कथा-वर्धु, पुग्गलपञ्जत्ति, यमक और पट्ठाम की घट्ठकथाओं का संयुक्त नाम ''पञ्चप्पकरण्ट्ठकथा'' है। ये सब घट्ठकथाएँ प्राचीन सिहली श्रट्ठकथाओं और महाविहार की परम्परा पर श्राधारित हैं।

शुद्धघोष के बाद एक अन्य अन्यक्रयाकार का नामोख्लेख करना भी यहाँ आवश्यक होगा। यह थेर धम्मपाल हैं जो भारत के दिष्या-पूर्वी किनारे पर बद्दि-तिस्थ नामक स्थान में रहते थे। सम्भवतः उनका जन्म भी दिष्या-भारत में हुआ या। चूँ कि उनकी अट्टक्थाओं में बुद्धघोष के नाम का उल्लेख है, खतः यह निश्चित है कि वे बुद्धघोष के बाद हुए। खुद्धक-निकाय के जिन अन्यों पर आधार्य बुद्धघोष ने अन्यक्रयाएँ नहीं जिली, इन पर अन्यक्रयाएँ जिल्लों का काम आधार्य बम्मपाल ने किया। इस प्रकार धम्मपाल ने बदान, इतिश्चक, विमानवस्थु, पेतवस्थु, थेरीनाया

मौर चिरयापिटक पर झट्डकथाएँ जिल्लीं, जिलका संयुक्त नाम "परमाध्यदीपनी" है। बुद्धधोष-कृत "विसुद्धि-ममा" पर उन्होंने "परमाध्यमंज्ञा" नामक टीका भी जिल्ली। धम्मपाज की झट्डकथाएँ भी मौजिक जिल्ला प्रन्थों पर खाधारित हैं और यह सम्भव है कि झाचार्य धम्मपाज ने इविद भाषा में जिल्ला स्वाध्यामां का भी कुछ झाश्रय जिला हो, जो उन्हें दिख्या-भारत में प्राप्त हो सकीं। पाजि झट्डकथाओं की नुजना झक्सर भाष्य-साहित्य से की जाती है, परम्तु यह सर्वा श में ठीक नहीं है। पाजि झट्डकथाओं की सपनी विशेषताएँ हैं जो मंस्कृत के भाष्य-साहित्य में जिल्कुल नहीं मिलतीं। उदाहरखतः पाजि झट्डकथाकारों ने जिल ऐतिहासिक बुद्धि का परिचय दिया है, इस जैसी कोई बस्तु हमें संस्कृत के भाष्य-साहित्य में बही मिलती।

## संस्कृत ग्रन्थकार

अश्वघोष, नागार्जुन, बुद्धपालित श्रीर भावविवेक, असंग और वसवन्य, दिङ्गनाग और धर्मकीर्ति

जबकि थेरवाद बौद्ध-धर्म का साहित्य पालि में है, सर्वास्तिवाहियों ने (जो होनवानियों में गिने जाते हैं) तथा महायानियों ने संस्कृत को अपने धार्मिक साहित्य का माध्यम चुना है। संस्कृत बौद्ध-धर्म के इतिहास से सम्बन्धित कुछ प्रम्यकारों का विवेचन यहाँ किया जाता है।

कनिष्क के समकालीन अरवघोष एक महान बौद्ध कवि और दाशनिक थे। म कंवल बौद्ध दर्शन के इतिहास में, विल्क संस्कृत काव्य की सम्पूर्ण परम्परा में उनका एक अपना स्थान है। महाकवि अश्वयोष, बाल्सीकि के, जिन्हे उन्होंने 'खाद्दि कवि' और 'घोमान' कह कर पुकारा है, एक महत्त्वपूर्ण उत्तराधिकारी ये और स्वयं कालिदास और आस के पूर्वणामी थे। भारत और उसके बाहर अनेक विद्वानों का विश्वास है कि कालिदास अनेक बातों में उनके अप्यी थे। बौद्ध विचार के इतिहास में सबसे महान कार्य जो अश्वयोष ने किया है, वह है बुद्ध-अस्कि पर उनके द्वारा बल देना। यद्यपि महायानी शिक्षाएँ अश्वयोष के समय से प्रायः दो या तीन शताब्दी पूर्व प्रचार में आ रही थीं, परन्तु इनकी सर्वप्रथम प्रभावशाली अभिन्यिक अश्वयोष की रचनाकों में ही हुई है, यद्यपि स्वयं अश्वयोष सर्वस्तिवाद सम्प्रदाय के अञ्चयारी थे।

भश्यमोष के जीवन-बृत्त के सम्बन्ध में हमारी जानकारी बहुत कम है। भपनी काव्य-कृतियों के अन्त में जो अन्य सूचना महाकवि ने दी है, उससे झात होता है कि ने साकेत (अयोज्या) के निवासी थे और डनकी माता का नाम सुनवांची था। बुद्ध-चरित, सौन्दरामन्द् शौर मारिपुत्र-प्रकरण, इन श्रपनी तीन प्रसिद्ध काष्यकृतियों में से प्रत्येक के अन्त में कवि ने कहा है, "श्रार्थसुवर्णाणीपुत्रस्य साकेतकस्य
भिष्णोराचार्यभदन्तारवयोषस्य महाकवेर्महावादिनः कृतिरियम्।" इससे स्पष्ट प्रकट
होता है कि अश्यवोष एक महान कवि होने के साथ-साथ एक विद्वान आचार्य,
श्रादरणीय बौद्ध-भिष्कु और न्यावविद्या में पारंगत एक महान तार्किक भी थे।

वुद्-चरित और सौम्दरानम्द महाकवि चरववीप के दो महत्त्वपूर्ण काम्य-प्रमय हैं। बुद्ध-चरित एक महाकाव्य है, जिसमें एक उदात्त और परिद्युद्ध रौकी में, यद्यपि काफी संयम के साथ, बुद्ध को जीवनी का वर्ण्य किया गया है। यह काव्य चपने मौलिक रूप में, जैसा कि वह सातवीं शताव्दी इंस्त्री में इ-स्सिंग को चीनी मनुवाद में विद्य था, २८ सगों में था। तिव्यती चनुवाद में भी इतने ही सग हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस महाकाव्य के मौलिक संस्कृत रूप में भी इतने ही सर्ग रहे होंगे। इनमें से भाज संस्कृत में केवल ३७ सुरचित हैं, जिनमें भी प्रारम्भ के केवल १३ सर्ग ही प्रामाणिक जाने जाते हैं। इ-स्सिंग ने जिल्ला है कि उनके समय में यह मनोरम काव्य भारत के पाँचों भागों तथा दिखा विस्मुद्ध के देशों में सब जगह पढ़ा और गाया जाता था। इस महाकाव्य में करवचीय ने हमें भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेशों का सर्वोत्तम विवरण ही नहीं दिया है, विक्त भारत की पौराणिक परम्पराधों के सम्बन्ध में झपने विश्वकोश जैसे ज्ञान तथा प्राग्वीदकालीन दार्शनिक नयों, विशेषतः सांख्य, के सम्बन्ध में झपनी बहुज्ञता का भी परिचय दिया है। सौन्दरानन्द काव्य में भगवान बुद्ध के द्वारा अपने मौसेरे भाई नन्द को डप-सम्पादित करने का वर्णन है।

उपर्युष्क दो महस्वपूर्ण काव्य-प्रन्थों के कारिरिक्त करवधोध ने तीन नाटक मी क्षिले, जिनकी खोज एव० लूडर्स ने इस शताब्दी के चारम्भ में मध्य-एशिया के तुर्फान प्राप्त में की। इनमें सारिपुत्र प्रकरण, जो नी चंकों में एक प्रकरण है, सबसे अधिक महस्वपूर्ण है। संस्कृत साहित्य का यह प्राचीनतम नाटक है जो अभी तक प्राप्त हुचा है। चरवघोध ने एक गीति-काव्य भी जिला जिसका नाम "गएडी-स्तोत्र गाया" है। इसमें खम्बरा कुन्द में जिली हुई २६ गायाएँ हैं। ई० एच० जोइस्टन ने इसके धरवघोध-कृत होने में सन्देह प्रकट किया है। परम्तु विटरनिरक्त का कहना है कि, "यह एक सुन्दर रचना है जो रूप और विषय दोनों इष्टियों से धरवघोध के सनुक्ष्य है।" "

विस्त्री ऑफ रियडयन लिटरेचर, जिक्द दूसरी, (क्लकत्ता विस्वविधालय, १६३३), १८ १६६।

नागार्जुन, जो शातवाहन राजा यज्ञजी गौतमीपुत्र (१६६—११६ ई०) के समकालिक भीर मित्र थे, एक भित्र उस व्यक्तित्व के बौद्ध दार्शनिक थे। बौद्ध दर्शन के इतिहास में उन्होंने एक युग का निर्माण किया और उसे एक नया मोड़ दिया। उन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया, जो श्रून्यवाद भी कहलाता है। नागाजुन के समान तार्किक विश्व-इतिहास में कोई दूसरा नहीं हुआ। उनका महान दार्शनिक प्रन्थ माध्यमिककात्रिका या माध्यमिक-शास्त्र है, जिसमें २७ परिच्छेदों में ४०० कारिकाएँ हैं। यह उनके दर्शन का आधारभूत प्रम्थ है। महायान-पुत्रों में निहित उपदेशों का इस प्रन्थ में संस्तेप किया गया है। इसमें ऊँची दार्शनिक उद्दान भीर खेलक की तर्क-विद्या में सुदम भन्तद हि का परिचय मिलता है। इस एक प्रन्थ से पत्ता लग जाता है कि कितने महान मेधावी पुरुष नागार्जुन थे और किस प्रकार वे हमारे भत्तीत भीर वर्तमान के चिन्तकों में सबसे स्थिक तेज के साथ चमकते हैं।

नागार्ज न की जीवनी के अनुसार, जिसका अनुवाद चीनी भाषा में कुमारजीव ने सन् ४०४ ई० में किया, नागार्ज न का जम्म दिख्य-भारत में एक ब्राह्मण्
परिवार में हुआ था। युद्धान च्वांग का कहना है कि उनका जन्म दिख्या कीशल
या प्राचीन विदर्भ (बरार) में हुआ था। नागार्जुन ने सम्पूर्ण त्रिपिटक का ६० दिम
में अध्ययन कर लिया, परन्तु इससे उनको सन्तोप नहीं हुआ। हिमालय के निवामी
एक अत्यन्त बृद्ध भिद्ध से उन्हें मदायान-सूत्र प्राप्त हुए, परन्तु उनके जीवन का
अधिकांश समय दिख्य-भारत के श्री पर्वत या श्री शेंलम् में बीवा, जिसे उन्होंने
बौद्ध-धर्म के प्रचार का एक अद्वितीय केन्द्र बना दिया। तिय्वती वर्णनो का कहना
है कि नागार्ज न कुछ दिन नालन्द्रा में भी रहे। युद्धान च्वांग ने संसार को प्रकाशित
करने वाले चार सूर्यों का उक्लेग्व किया है। उनमें एक नागार्ज न थे। शेष तीन थे
अश्ववोष, कुमारलच्य (कुमारलाव) और आयदेव। निःसन्देह, एक विचारक के
रूप में, नागार्ज न की भारतीय दर्शन के इतिहास में तुलना करने वाला कोई दूसरा
नहीं है। टी॰ वाटर्स ने नागार्ज न को डीक ही "उत्तरकालीन की इ-अर्म का एक
महान आश्चर्य और रहस्य" कहा है।

चीनी अनुवादों में प्राप्त करीब बीस रचनाएँ नागार्ज न-कृत बताई जाती हैं। इनमें से १८ का उल्लेख बुनियु नंजियों ने अपनी पुस्तक-सूची में नागार्ज न-कृत रचनाओं के रूप में किया है। जैसा इस अभी निर्देश कर खुके हैं, नागार्ज न की

१. भान युत्रान क्वांग्स दं बेब्स इन इंग्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २०३।

प्रमुख रचना माध्यमिक-कारिका या माध्यमिक-शास है। नागार्जुन ने स्वयं इस प्रम्य की व्याक्या की जो ''शकुतोभया'' के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ नागार्जुन की एक श्रम्य कृति का और निर्देश कर देना चाहिए और वह है ''सुहस्केख'', जिसे उन्होंने एक पश्च के रूप में श्रपने मित्र यञ्चश्री गौतमीपुत्र को खिखा। इ-स्सिंग ने श्रपनी भारत-यात्रा के समय इस प्रमूख नैतिक महस्च वासी रचना को बातकों के द्वारा क्यउस्थ किए जाते और वयस्कों के द्वारा जीवन-पर्यम्त अनुशीसन किए जाते देखा था। यह रचना हमें असिन्द्रिय रूप से बताती है कि नागार्जुन ध्वंसारमक विचारक मात्र न थे, बिल्क नीति और सदाचार का उनके दर्शन में भी उतना ही महस्वपूर्ण स्थान है जितना श्रम्य किसी दार्शनिक नय में।

नागार्ज न द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद के मुक्य व्याक्याकारों मे यहाँ स्थिविर वृद्धपाजित और भाविविक (या भन्य) का नामोक्खेल करना आवश्यक होगा। ये दोनों विचारक पाँचवीं शताब्दी ईसवी में आविभू त हुए और बौद दर्शन के इतिहास में उनका विशेष महत्त्व इस कारण है कि उन्होंने तर्क के क्रमशः 'प्रासंगिक' और 'स्वातन्त्र' सम्प्रदायों की स्थापना की। आर्यदेव, शान्तिदेव, शान्तरिक और कमजशीच माध्यमिक सम्प्रदाय के बान्य प्रसिद्ध विचारक है।

दो तेजस्वी बन्धु, असंग और वसुबन्धु, जिनका समय ईसा की चौयी शताबदी है, उन सजनात्मक विचारकों में हैं, जिन्होंने बौद्ध दर्शन के शास्त्रीय पुग को जन्म दिया। असंग वसुबन्धु के बंद भाई थे। बसुबन्धु से छोटे एक और माई थे। जनका नाम विरिन्धिवास था। इस प्रकार थे तीन भाई थे। असंग और वसुबन्धु का जन्म गन्धार देश के पुरुषपुर (पेशावर) नगर में हुआ था। वे कौशिक गोत्र के बाक्ष्मय थे और वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। उनकी शिक्षा काश्मीर में हुई, जहाँ उन्होंने विभाषा-शास्त्र को पढ़ा। प्रारम्भ में असंग और वसुबन्धु सर्वास्त्रबाद के अनुयायी थे, जिमका उन दिनों काश्मीर और गन्धार में बोजबाला था। उन्होंने कुछ दिनों के लिए अयोध्या की भी यात्रा की। वसुबन्धु के जीवनी-लेखक परमार्थ का कहना है कि वसुबन्धु की मृत्यु अयोध्या में ही अस्सी वर्ष की अवस्था में हुई।

श्रसंग योगाचार या विज्ञानवाद बौढ सत के सबसे श्राधिक ध्रभावशास्त्री श्राचार्य माने गए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से उनके श्रनुज बसुबन्सु ने भी सर्वास्तिवाद को ज़ोडकर विज्ञानवाद का सहारा जिया। श्रसंग मैंत्रेयनाय के शिष्य थे जिन्हें

तिब्बती पाठ का संस्कृत-अनुवाद स्वर्गीया कुमारी इन्दु दालार ने वस्वई विश्व-विद्यालय की डाक्टर की उपाधि के लिए किया था, जो अभी प्रकाशित नहीं दुष्पा है।

विज्ञानवाद का प्रवर्षक माना जाता है। क्रसंग के मुख्य ग्रन्थ हैं—महायान-संपरिप्रह, प्रकरण-भार्यवाचा, योगाचार-भूमि-शास्त्र और महायान स्त्रात्नंकार। कित्तम दो कृतियों का नैतिक भीर सैद्धान्तिक दृष्टियों से बहुत अधिक महत्त्व है। योगाचार-भूमि-शास्त्र के मृत्र संस्कृत रूप की खोज महापिषद्वत राहुल सांकृत्यायन ने की है। यह ग्रन्थ १७ भूमियों में विभक्त है और योगाचार मत के अनुसार साधना-मार्ग का वर्णन करता है। महायान-स्त्रालंकार क्रसंग और उनके गुरु मैन्नेयनाथ की संयुक्त रचना है। कारिकाएँ मैन्नेयनाथ के द्वारा लिखी गई थीं और वनकी क्याक्या क्रसंग के द्वारा।

वसुबन्त, जिन्होंने अपने अग्रज असंग की प्रेरका पर महाबान बौद-धर्म के विज्ञानवाद मत को स्वीकार कर लिया. सर्वास्तिवाद बौद्ध-धर्म की वैभाषिक शाखा के एक प्रसिद्ध चाचार्य थे। उनका सबसे महान ग्रन्थ "चिमधर्म कोश" है, सी समय नौद दर्शन का एक विश्व-कोश ही है । मुलतः इस प्रन्थ को रचना सर्वास्तिवाद के वैभाषिक मत के अनुसार हुई थी जो उस समय काश्मीर में अध्यन्त प्रभावशासी था। लेखक ने इस अन्थ के अन्त में स्वयं कहा है, "काश्मीर वैभाषिक नीति सिद्धः प्रायो मयायं कथितोऽभिधर्मः।'' ६०० कारिकाची मे जिले गए इस महान प्रनथ से एशिया में बौद-धर्म के प्रचार से बड़ी सहायता मिली। श्रश्मिधर्म-कोश के दर्शन की स्वास्त्या यहाँ नहीं की जा सकती। यह कहना पर्याप्त होगा कि प्रारम्भ से ही इस प्रनथ की प्रशंसा बीद चेत्रों में ही नहीं बल्क अन्यत्र भी की गई है। सातवी शताब्दी ईस्बी के महाकृति बारा भट्ट ने अपने 'हर्ष-चरित' में बौद-भिष्य दिवाकरिमन के आश्रम का वर्णन करते हुए वहाँ शुकों को भी 'कांश' (अभिधर्म-कांश ) की व्याख्या करते दिखाया है। "शुकैरिय शाक्यशासनकुशस्त्रै । कोशं समुपदिशद्धिः।" वस्वन्धु ने अपने 'ब्रिभिधर्म-कोश' पर स्वयं भाष्य जिला । इस ब्रिभिधर्म-कोश-भाष्य<sup>२</sup> पर 'स्फ्रहार्या' नामक न्यारुया लिखने वाले शासार्य यशोगित्र का कहना है कि अपनी शाध्यारिमक प्राप्तियों के कारण बाबार्य वसवन्ध्र अपने समकाजीनों में 'द्वितीय बुद्ध' के नाम से

१. इनमें अभी इाल में प्रोफेसर प्रह्वाद प्रधान द्वारा एक अपूर्ण इस्तलिखित वित के आबार पर सम्पादित और विश्वभारती स्टडीज, शान्ति निकेतन, द्वारा प्रकाशित "अमिधर्मन्समुख्यय" को भी जोड़ा जा सकता है।

२. इसकी इस्ति विकित प्रति की खोज महापिशहत राहुल मांकृत्यायन ने तिब्बत में की है कौर ऐसा समभा जाता है कि प्रो० प्रहाद प्रधान ने इसका सम्यादन जयसवाल रिसर्च इन्स्टीटयूट, पटना, के द्वारा प्रकाशन के लिए किया है।

प्रसिद्ध थे। "यं बुद्धिमत्तामम्यं द्वितीयमित्र बुद्धिमत्याद्धः।" किसी मनुष्य के जिए यह प्रशंसा साधारण नहीं है। अभिधम-कोश पर जो विस्तृत स्थाव्यापरक साहित्य विखा गया है, उससे पता खगता है कि कितना विस्तृत प्रभाव इस प्रस्थ का लोगों के मन पर पदा है। अभिधम-कोश के अलावा वसुवन्ध की एक अन्य महत्त्वपूर्ण कृति 'परमार्थ-सप्तित' है जो उन्होंने अपने समकाश्चीन प्रसिद्ध सांस्थाचार्थ विकथवासी की रचना 'सांस्थ-सप्तित' के खयडन के रूप में जिली थी। 'तर्क-शास्त्र' और 'वाद-विधि' नामक दो रचनाएँ वसुवन्धु ने न्याय पर भी खिली । एक महावानी आचार्य के रूप में उन्होंने सद्धमं पुरव्हरीक-स्पृत्रं, महापरिनिर्वार्थ-स्पृत्रं और ब्रायन्त महत्त्वपूर्ण रचना 'विक्षप्तिन-मात्रता-सिद्धि' भी हमें दो हैं, जो 'विशिका' और 'त्रिशिका' के दो क्पों में पाई जाती है, जिनमें कमशः बोस और तीस कारिकाएँ हैं।

बौद्ध न्याय के इतिहास में दिल्नाग का स्थान अत्यन्त सँचा है। वे वस्तुतः बौद्ध न्याय के संस्थापक ही हैं और सामान्यतः मध्ययुगीन न्याय के वे पिता कहे गए हैं। उनका जीवन-काल पाँचवी शताब्दी का आदि आग है। विब्बती खोतों के भनुसार दिक्नाग का जन्म काञ्ची के समीप सिंहवक्त्र नामक स्थान में एक ब्राह्मण-परिवार में हुआ। पहुंचे वे हीनयान बौद्ध-धर्म के वाल्सीपुत्रीय सम्प्रदाय के अनुवायी थे, परन्तु बाद में महायान के उपदेशों में उनका अनुराग हो गया । तिभ्वती परम्परा के अनुसार वे वसुबन्धु के शिष्य थे । दिङ्नाग नालन्या महाविहार में भी गए, जहाँ उन्होंने सुदर्जय नामक एक बाह्यण तार्किक को शासार्थ में परास्त किया। उन्होंने शासार्थ करते हुए भोडिविश ( उड़ीसा ) भीर महारट्ट ( महाराष्ट्र ) का भी अमण किया। कहा जाता है कि उदीसा के एक जंगल में बनकी मृत्यु हुई। दिक्नाग ने न्याय सम्बन्धी करीब एक सौ पुस्तकें लिखीं । इनमें से बनेक तिम्बती और चीनी धनुवाहों में सुरक्ति हैं और बुनियु नंजियों ने अपनी प्रस्तक-सुची में उनका उल्लेख किया है। इ-स्सिंग ने जिल्ला है कि उसकी भारत-वाला के समय दिखनाग की पुस्तकों का भध्ययन पाठ्य-पुस्तकों की तरह होता था। हिङ्नाग का सबसे अधिक महस्वपूर्ण शम्य प्रमाण-समुखय है। इसके बाबाबा उनके मुख्य प्रन्य हैं : न्याय-प्रवेश, हेतुसक-डमरू, प्रमाण-शास्त्र, न्याय-प्रवेश श्रीर श्रातम्बन-परीशा, जो सन क्लिप्ट श्रीर दुरूह शैजी में खिसे गए हैं। दिस्ताम ने अपने अन्थों में आचार्य वास्त्यायन के द्वारा न्याय-भाष्य में प्रतिपादित कक सिद्धान्तों का लगडन किया था। बाद में बारस्यायन

१. सुदार्था की प्रारम्भिक पंश्वियाँ।

के पष का समर्थन करते हुए उद्योवकर भारद्वाज ने भपना 'न्याय-वार्तिक' किला । इस मकार भाषार्थ दिख्नाग बौद्ध भीर श्रोत परम्पराभों के न्याय की मिलाने वाली एक महत्त्वपूर्ण कही हैं।

भाषार्य धर्मकीति विक्रमान के एक उत्तराधिकारी और श्राद्वितीय प्रतिभा के नैयापिक थे। उनका जन्म चील देश के तिरूपलई नामक प्राप्त में हुआ था। डा॰ रचेरवात्स्की ने सच ही उन्हें भारत का "कायट" कहा है। उनके बाह्यण प्रति-वादियों ने भी बनकी तर्क-शक्ति की बल्कप्रता को स्वीकार किया है। धर्मकीति का समय सातवीं शताबदी ईसवी है। दिकनाग के शिष्य ईश्वरसेन से उन्होंने न्याय पदा । बाद में वे नाजन्दा महाविहार चले गए और वहाँ के संघ-स्थविर और उस समय के प्रसिद्ध विज्ञानवादी आचार्य धर्मपाल के शिष्य हो गए । एक महान दार्शनिक विचारक चौर सुचम ताकिक के रूप में धर्मकीति का नाम धर्मी तक अन्धकारावृत था । मदापिष्टत राहज सांकृत्यायन ने तिब्बत में धर्मकीति के सबसे बहे प्रन्थ 'प्रमाण-वार्तिक' की उसके मूल संस्कृत रूप में खोज कर न केवल बौद-धर्म की बल्कि सामान्यतः सम्पूर्ण भारतीय न्याय की अक्यनीय सेवा की है। धर्मकीतिं द्वारा विविद्य अन्य महत्त्वपूर्ण अन्य हैं : अमाग्य-विनिश्चय, न्याय-विन्दु, सम्बन्ध-परीचा, हेतु-बिन्द्, वाद-न्याय ग्रीर समानान्तरसिद्धि । इन सब ग्रन्थों का विषय प्रायः वीद धामाययवाद है और इनमें उक्त दार्शनिक प्रतिभा और सुपम चिन्तन के दर्शन होते हैं। उत्तर कालीन बौद-धर्म प्रमाख-मीमांसा में कितनी हैं वी उदान उह सका, इसके हरीन हमें धर्मकीतिं की रचनाओं में होते हैं। सम्पूर्ण भारतीय न्याय शास्त्र के विकास में भी उनका अपना स्थान है। धर्मकीति ने अपने प्रन्थों में उद्योतकर के 'म्याय-वार्तिक' का खयदन किया था। इससे प्रेरणा पाकर वाचरपति मिश्र ने नथीं शताब्दी में धपनी 'न्याय-वार्तिक-सारपर्य टीका' खिली, जिसमें न्याय-वार्तिक कार के पत्र का स्थापन किया गया।

#### तिब्बत

# षाचार्य दीपंकर श्रीकान

भाषार्थं दीपंकर श्रीज्ञान का नाम उन भारतीयों में कप्रयी है, जिन्होंने भारत और तिब्बत को सांस्कृतिक रूप से समीप जाने के जिए निःस्वार्थ कार्य किया।

<sup>ै.</sup> इस अन्य की व्याख्या, जिसका नाम 'प्रमाख-वातिक-मान्य' या 'वार्तिक-मानंकार' है, प्राष्ट्रकर अस दारा लिखी गई थी, बिसे वयसवाल इन्स्टीट्यूट, पटना, ने सन् १६५३ में प्रकाशित किया है।

तिब्बत में सनका नाम केवल बुद्ध और पद्मसम्भव के बाद किया जाता है। निःसन्देष्ठ जितने भारतीय विद्वान भारत से तिब्बत गए उनमें सबसे महान आधार्य शान्तरिक्षत और उनके शिष्य कमलशोल थे। आधार्य दीपंकर भी महान विद्वान ये और उपयुक्त दो की बपेका वे इस बात में अधिक हैं कि उन्होंने अमृत्य संस्कृत प्रन्यों को तिब्बती भाषा में समय बनाया। तिब्बती क्षोग आधार्य दीपंकर को अतिश या स्वामी श्री बतिशया (जो-बो-जें पल-इन बतिश) कह कर भी पुकारते हैं।

धाचार्यं दीपंकर के पिता राजा कत्याया थी थे। उनकी माता का नाम श्री प्रभावती था। उनका जन्म सन् १८२ ई॰ में पूर्वी भारत के सहीर नामक स्थान में हुआ। जिस कल्याया थी प्रासाद में दीपंकर का जन्म हुआ उसके धनतिदूर विक्रम-विहार था जो विक्रमशीला-विहार या विक्रमशिला-विहार भी कहलाता था। श्राचार्य दीपंकर का जन्म बंगाल में हुआ वा विहार में, इसके सम्बन्ध में एक व्यर्थ का विवाद चलता रहा है। प्रामाणिक तिम्बती स्रोतो का समन्दिग्ध कथन है कि धावार्य दीपंकर भागनपुर में पैदा हुए थे।

दीपंकर के माता-पिता का विक्रमशीका विहार से, जो बस समय बौद जगत में विस्तृत रूप से ज्ञात था, घनिष्ठ सम्बन्ध था। अनुश्रुति का कहना है कि आचार्य दीपंकर के जन्म के समय उनके माता-पिता नवजात शिद्य के साथ ४०० रघों के जुलूस को लेकर इस विहार में पूजा के लिए गए। राजा कर्याया श्री के तीन पुत्र थे, पद्मगम, चन्द्रगर्म और श्रीगर्म। इनमें द्वित्रीय चन्द्रगर्म ही भिद्य होने के बाद दीपंकर श्रीज्ञान कहलाए।

जैसा उच्च वर्ग के जोगों के खड़कों के जिए इस समय रिवाज था, ज्योतिषियों ने चन्द्रगर्भ के जन्म के समय उसके सम्बन्ध में सनेक झारचर्यजनक भविष्यवाखियों कीं। चन्द्रगर्भ एक चतुर बाजक था और तीन वर्ष की अवस्था में ही पढ़ने मेज विषा गया। ग्यारह वर्ष की आयु तक उसने न केवज जिल्ला, पढ़ना और गियास सिल जिया, बिक वह एक वैयाकरण भी हो गया। चूँ कि कुमार चन्द्रगर्भ अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, इसिलए सिंहझ्सन पर बैठना उसके समय में नहीं था।

उन दिनों उन्न शिक्षा केवस विद्वारों में मिस्न सकती थी। सौमान्यवदा विश्व-विक्यात विक्रमशीक्षा महाविद्वार राज-प्रासाद से श्रीषक दूर नहीं था, परन्तु नास्नन्दा का फिर भी श्रीषक सन्मान था। एक दिन श्रकस्मात् राजकुमार चन्द्रगर्भ घूमतै-भूमते पास के अंगक्ष में निकल नया, जहाँ उसे एक कुदिया में निवास करते आधार्य जितारि मिस्रे । जितारि इस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान और वैयाकरण थे । उन्होंने कुमार से पूका, "तुम कीन हो ?" कुमार ने उत्तर दिया, "मैं इस देश के राजा का पुत्र चन्द्रगर्भ हूँ ।" जितारि ने इस उत्तर को गर्वपूर्ण समका और कुमार को फटकारते हुए कहा, "इमारे यहाँ राजा या दास कोई नहीं है । यदि तू देश का शासक है, तो यहाँ से भाग जा।"

यह चौरासी सिद्धों का युग था और विजोग और नारोपा अभी जीवित थे। यद्यपि जितारि की गणना चौरासी सिद्धों में नहीं थी, फिर भी कुमार को यह मालूम था कि जितारि ने एक महान विद्वान होते हुए भी संसार को कोइ दिया है। अस्यन्त विनन्नता के साथ कुमार ने जितारि से कहा कि उसकी इच्छा संसार को इमेइने की है। इस पर जितारि ने कुमार को नाजन्दा जाने की सजाह दी, क्योंकि वह जानता था कि यदि कुमार अपने बाप की राजधानी के पास मिन्न-पद की उप-सम्पदा केगा तो वह अपने अभिमान की भावना को जीत नहीं सकेगा।

किसी प्रकार अपने माता-पिता से अनुमति लेकर जब कुमार चन्द्रगर्भ कुछ सेवकों के सिंद नालन्दा गया वो नालन्दा के राजा ने आरवर्ध प्रकट करते हुए पूछा, "विक्रमराजा-महाविहार तो नुम्हार पड़ीस में ही है। तुम उसे कोइकर यहाँ क्यों आए ?" इस पर कुमार ने नालन्दा की प्रशंसा की। राजा ने उसकी सिफारिश नालन्दा विहार में लिए जाने की कर दी और कुमार चन्द्रगर्भ भिन्न बोधिभद्र की सेवा में उपस्थित हुआ, जो उस समय नालन्दा विहार के प्रधान थे। भिन्न होने के लिए चूँ कि बीस वर्ष की आयु की आवश्यकता थी और कुमार चन्द्रगर्भ अभी ग्यारह वर्ष ही का था, इसलिए उसे नो वर्ष अभी और उहरना पड़ा। इस बीच आवार्य नोधिभद्र ने उसे आमगोर की दीचा दे दी और उसका नाम दीपंकर श्रीझान रख दिया। 'दीपंकर' बीद परम्परा में एक अत्यन्त पवित्र नाम है, क्योंकि इस नाम के एक बुद ऐतिहासिक बुद भगवान शाक्यमुनि से बहुत पहले हो चुके हैं। उनके नाम के साथ 'श्रीझान' इसिंद्य जोड़ विया गया कि आगो चल कर उनसे एक विद्वान बनने की आशा की जाती थी।

आचार्य वोधिशद्ध के गुरु मैन्नीगुप्त इस समय जीवित थे। उन्होंने विद्वत्ता के मार्ग को खोक्कर सिद्धों की जीवन-पद्धित अपनाकी थे। इसिवय उनका इस समय नाम मैन्नीया अद्भवक्त का अवध्ितपाद था। एक दिन बोधिशद्ध अपने नवीन शिष्य दीपंकर श्रीज्ञान को लेकर, जिसकी अवस्था उस समय बारह वर्ष की थी.

इस नाम पर टिप्पणी इस अध्याव के अन्त में संलग्न परिशिष्ट में देखिए।

• श्रमप्तिपाद के पास गए, जो राजगृह में उस समय रह रहेथे। बोधिभद्र ने अवप्तिपाद से प्रार्थना की वह दीपंकर श्रीज्ञान को अपना शिष्य बना खें, जिसे उन्होंने स्वीकार कर खिया। अठारह वर्ष की अवस्था तक दीपंकर श्रीज्ञान इन्हीं सिद्ध आचार्य मैत्रीपा श्रद्धयवश्च या अवस्तिपाद के पास राजगृह में रहे और इस बीच उन्होंने धार्मिक ग्रन्थों का अनुशीखन किया।

इन दिनो मन्त्र-यान और सिद्ध-यान का जार या। यतः इनका अध्ययन भी दीएं-कर श्रीशान ने वावरयक समका। इसके लिए उन्हें नारोपा (नाडपाद या नरीसमपाद) जैसा गुढ़ मिल गया। नारोपा न केवल एक सिद्ध था, विश्व एक महान विद्वान भी। उन दिनो नाजन्दा और विश्वमशीला के प्रवेशार्थियों को अनेक कठिन परीचाएँ उसीर्य करनी पड़ती थी। तभी उनका प्रवेश इन विश्वविद्यालयों में हो सकता था। विश्वमशीला के प्रयेक दरवाजे पर एक कुशल विद्वान दोता था। नारोपा के अधिकार में उत्तर का दरवाजा था। राजगृह से दीपक्षर नारोपा के पास गये और ग्यारह वर्ष तक उनकी शिष्यता में रहे। दीपक्षर के अतिरक्त नारोपा के कई अन्य शिष्य भी थे, जैसे कि प्रजारचित, कनकश्री और साखकश्री, जो सब बाद में प्रसिद्ध विद्वान हुए। विदेशों से भी नारोपा के पास पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते थे। तिब्बत के प्रसिद्धतम सिद्ध और कवि मिला-रेपा के गुरु मर्पा नारोपा के एक शिष्य थे।

दीपक्षर ने विक्रमशीका में अपना अध्ययन समाप्त कर किया, परन्तु उनकी ज्ञान-पिपासा शान्त नहीं हुई। उन दिनो बोध-गया के वक्रासन महाविहार के प्रधान भिष्ठ की विद्वत्ता के खिए बड़ी ख्याति थी। उनको वक्रासनीपाद (दोर्जे दन्पा) कह कर पुकारा जाता था, यद्यपि यह उनका वास्त्रविक नाम नहीं था। दोपक्षर श्रीज्ञान बक्रासन के मित विद्वार में गये जहाँ उन्होंने महाविनयधर शोक्षरिक्त से दो वर्ष तक विनय-पिटक को पड़ा। इस प्रकार ३१ वर्ष की आयु में दीपंकर श्रीज्ञान त्रिपिटक धाँर तन्त्रां के महापिद्यत हो नए।

दस समय सुवर्य-द्वीप (आधुनिक सुमान्ना) के आवार्य धर्मपाल की विद्वता को बीद जगत में बढ़ी क्यांति थी। भारतीयों का उस समय ऐसा दावा नहीं रहता था कि ज्ञान का एकाधिकार उन्हीं के हाथ में है। वस्तुतः 'किलकाख-सर्वज्ञ' कहे जाने वाखे रस्नाकरशान्ति, जो चौरासी सिद्धों में से एक थे, शाचार्य धर्मपाल के शिष्प थे। रस्नकीति चौर तर्क-शास्त्र के महान व्याख्याकार श्लानश्री मिन्न ने साचार्य धर्मपाल के चरवां में बैठ कर विधा प्राप्त की थी। दीपंकर सं इन विद्वानों की भेट विक्रमशीला में हुई थी चौर उससे प्रमावित दोकर उन्होंने सुमाना जाने का निरचय कर विया। बोध-गया सं वे बाधबिहास (आधुनिक तमलुक) गए चौर वहाँ से १४

मास तक बान्ना करते हुए सुमान्ना पहुँचे। सुमान्ना में भाज कुछ प्राचीन विहारों के भग्नावरोषों के श्रातावा बौद-धर्म के अधिक चिन्ह नहीं हैं, परन्तु उस समय वह बौद विद्या के लिए प्रसिद्ध था। पहछे कुछ दिन सक एकान्त जीवन विताने के बाद दीपंकर ग्राचार्य धर्मपाल के दर्शनार्थ गए और बारह वर्ष तक उनके पास धर्म-प्रस्था का अध्ययन करते हुए रहे। जिन ग्रन्थों का उन्होंने वहाँ भनुशीलन किया उनमें धर्संग कृत 'अभिसमयालंकार' भीर शान्तिदेव-कृत 'बोधिचर्यावतार' भाज भी विद्यमान हैं। सन्त्रों के रहस्य का भी उन्होंने वहाँ ज्ञान ग्राप्त किया।

चौतीस वर्ष की अवस्था में दीपंकर श्रीज्ञान सुमात्रा से विक्रमशीका जौट आए। अपनी असाधारण विद्वत्ता के कारण वह वहीं के ११ विद्वानों मे प्रधान और विद्वार के १० म मिन्दरों के अधिष्ठाता बनाए गए। सिद्ध भूतकोटिपाद, शान्तिपाद और अवध्ितपाद, इन सब ने आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान के निर्माण में योग दिया। दोपंकर श्रोज्ञान एक महान विद्वान ही नहीं, सिद्ध-यान के रहस्यों के ज्ञाता भी

उस समय भारत में नाजन्दा, उद्दन्तपुरी (विद्वार शरीफ), बक्रासन भौर विकासशीला, ये चार महाविद्वार थे। इनमें विकासशीला सबसे अधिक महस्वपूर्ण या। विदेशों से यहाँ अध्ययनार्थ आने वाले विद्याधियों की संख्या नाजन्दा की अपेचा अधिक थी। यहाँ १०८ विद्वान और आठ महापिषदत्त थे। आचार्य दीपंकर की गयाना आठ महापिषद्वतों में होती थी। आचार्य रानाकरशान्ति विद्वार के प्रधान थे।

तिक्वत में बौद्ध-धर्म का उस समय प्रचार हुआ, जब उसका रूप बहुत कुछ तान्त्रिक हो चला था। तिक्वत के गुगे (शैन-शंग) प्रान्त के राजा के ज्येष्ठ पुत्र ने भिष्ठ-पद की दीचा खेकर 'ज्ञानप्रम' नाम धारण कर लिया था। ज्ञानप्रम का आकर्षण तान्त्रिकता को सोर विद्कुल नहीं था। विक्व वह इसका एक कट्टर विरोधी था। ज्ञानप्रम कट्टर बुद्धिवादी था धौर विक्वत के तान्त्रिक बौद्ध-धर्म में सुधार करना चाहता था। उसने लान्त्रिकता के विरुद्ध एक पुस्तक भी लिखी, जिसके कारण विक्वती तान्त्रिक बौद्धों का विश्वास है कि राजवंशीय भिष्ठ को नरक जाना पदा। ज्ञानप्रम जानते थे कि तान्त्रिकता के दोषों को दूर करना एक महान कार्य है चौर वनके सके सके किए यह समस्या हज नहीं होगी। इसिबिए उन्होंने विक्वत के २१ मेघावी तद्यों को चुना। उन्हें पहले विक्वत में हो इस वर्ष तक शिवा दी गई सौर फिर बाद में काश्मीर उच्च धम्ययन के लिए मेजा गया, परन्तु वहाँ की जलवायु उन्हें सजुकुल नहीं पदी चीर केवल हो, रस्ममङ्ग (रिन-केन-जैंश-पो) छीर सुप्रश

(लेग्स-पहि-शंस-रव), को फ्रांक्कर शेष का कारमीर में ही मृत्यु हो गई। रत्नभद्र तिब्बत में सबसे बदे श्रनुवादक माने जाते हैं। रत्नप्रभ जब कारमीर में धपने श्रप्ययन को समाप्त कर तिब्बत पहुँचे तो देवगुरु ज्ञानप्रभ बन्हें देखकर धर्यन्त हिंदत हुए। परन्तु केवल एक विद्वान के सहयोग से वे तिब्बती तान्त्रिक बौद:धर्म के सुधार की श्राधक श्राशा नहीं कर सकते थे। तिब्बत के विद्याधियों को भारत की जलवायु श्रमुक्त नहीं पहती थी। इसिलए शानप्रभ को इसी निष्कर्ष पर श्राना पदा कि यदि भारत से ही कुछ विद्वान भिष्ठ विब्बत आकर काम करें तो उन्हें श्रपने उद्देश्य में श्रीधक सफलता मिस्न सकती है।

पश्चिमी तिञ्चत सं विद्यार्थी भारतीय महाविहारों में अध्ययनार्थ आया करते थे। उनसे ज्ञानप्रभ को पता खला कि विक्रमशीला महाविहार में दीपंकर श्रीज्ञान नामक एक महाविहान आचार्थ हैं। फलतः ज्ञानप्रभ ने कुछ आदमियों के दक्ष को लस्बी यात्रा की सब आवश्यक सामग्री देकर विक्रमशीला भेजा ताकि वे आवार्य दीपकर को तिब्बत आने का निमन्त्रस्य हैं। ये आदमी विक्रमशीला आप, परन्तु दीपंकर ने तिब्बत की यात्रा पर जाना स्वीकार नहीं किया।

ज्ञानप्रभ इससे हतारा होने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने एक और दल को भेजने का निश्चय किया, परन्तु धन की कभी थी, इसिल्ए वे सोना इकटा करने के लिए तिब्बत के गार्तींग प्रान्त में गए, जो मानसरोवर स्रील के उत्तर में स्थित था श्रीर जहाँ सीने की खान थी। यहाँ गालींग के राजा ने उसे केंद्र कर लिया श्रीर एक वड़ी धन-राशि उसकी मुक्ति-स्वरूप माँगी। जब ज्ञानप्रम के बस्दी बनाए जाने की खबर उसके पुत्र बोधिप्रम (ब्यंग-बब-म्रोट्) के पास पहुँची ता उसने भ्रपने पिता को छड़ाने के लिए धन इकट्टा करना शुरू किया। अभी आवश्यक रकम में कब कभी थी कि उसके पूर्व वह अपने पिता से मिलने जेल में गया। ज्ञानयम ने उससे कहा, ''मेरे पुत्र, तुम जानते हो कि मैं बुड़दा हो गया हैं । यदि मैं इस समय नहीं मरूँ तो आगे के दस वर्षों से ता सर ही जाऊँगा। इसिंबए यदि तुम पैसा मेरं ऊपर व्यर्थ खर्च करीगे, ता हम एक विद्वान को भारत से नहीं बुजा सकेंगे। यह कितना महान होगा यदि में यहाँ अपने उद्देश्य के लिए मर जाउँ और तम मब सोना भारत विद्वान की बुलाने के लिए भेज सकी। फिर यह भी निश्चित नहीं है कि माँगे हुए साने की पाकर यह राजा मुक्ते छोड़ ही देगा। इसलिए है मेरे पुत्र, मेरे लिए चिन्ता को छोड़ कर तुम एक दत को अतिश के पास भेजो। मुक्ते विश्वास है कि व भोटो के देश (सिब्बत) में धाना स्वोकार कर लंगे, विशेषत: जब वे मेरी वर्तमान दुरवस्था को सनेते और हम पर करुखा करेंगे। यदि किसी कारणवश वे न धा मकें तो तुम किमी दूसरे विद्वान को लाना, जिसने उनके मीचे काम किया हो।'' इतना कह कर देवगुरु ज्ञानप्रभ ने धपने पुत्र के सिर पर हाथ रख कर उसे धाशीर्वाद दिया और उससे धन्तिम विदाई ली।

उस समय तिब्बत में राजवंशीय भिच्च में देवगुरु (लहा-ब्ला मा) कह कर पुकारने का रिवाज था। देवगुरु बोधिप्रभ ने अपने पिता के आदेश की प्रितं के लिए इस आदिमियों की एक मण्डली को चुना। ये सब लोग तिब्बत से नेपाल होते हुए विक्रमशीला आए। यहाँ उनका प्रथम परिचय विक्रमसिंह (स्सान-सेन) नामक भिच्च से हुआ जो ग्य (कुलू के मार्ग में लहाल का अन्तिम गाँव जो आजकल बसा हुआ नहीं हैं) का निवासी था। इस कुशल भिच्च ने इन तिब्बती लोगों को बताया कि उन्हें एक दम ही अतिश के पास जाकर उनसे यह नहीं कह देना चाहिए कि वे उन्हें विब्बत को जाने के लिए आए हैं। ऐमा कह देने पर उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। भिच्च विक्रमसिंह ने उन्हें यह भी वचन दिया कि उपयुक्त समय पर वे उन्हें आचार्य अतिश (दीपंकर श्रीज्ञान) से मिला हेंगे।

इन विक्वती लोगों के आने के कुछ दिन बाद विक्रमशीला में विद्वानों की एक सभा हुई। विक्रमसिंह तिब्बती लंगों को लेकर सभा में गया जहाँ इन लोगों ने न केवल आचार्य अतिश को बिल्क उनके नीचे काम करने वाले रनकीतिं, तथा-गतरिलतं, सुमितिकीतिं, वैरोचनरिलतं और कनकश्री जैसे कई विद्वानों को भी देखा। किस प्रकार इन विद्वानों के द्वारा अतिश सम्मानित और सन्कृत थे, यह भी डन्होंने देखा। इसके कुछ दिन बाद विक्रमसिंह निब्बती लोगों को आचार्य अतिश में मिलाने के गया। उन्होंने अतिश को प्रणाम किया, सोना उनके सामने रख दिया और राजवंशीय भिष्ठ ज्ञानप्रभ की जेल में मृत्यु की दुःख भरी गाथा उनके सामने कही। दीपंकर श्रीज्ञान भाव-विद्वल होकर बोले, ''निःसन्दंद ज्ञानप्रभ एक बंधिसस्व थे, क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए अपने प्रम्णों का विसर्जन किया। में उनकी इच्छा को पूरा करूँगा, परम्तु तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरे उपर १०८ मिन्दरों का भारी उत्तरदायित्व है। अन्य अनेक कर्त्तच्य भी मुक्ते करने हैं। इब सब कर्त्तच्यों से खुटकाग पाने में मुक्ते ६८ महीने लगेगे। तमी में तिब्बत चल सक्टूँगा। तब तक सुम इस सीने को अपने पास रक्ती।"

इस समय (१०३० ई०) श्वतिश की श्वायु ४०-४८ साज की थी, परन्तु उनकी वृद्ध श्रवस्था उनके संकल्प के मार्ग में खड़ी नहीं हो सकी। १८ महीने बीठने पर उन्होंने तिन्वसी लोगों को बुलवाया। उनके द्वारा खाए गए सोने के एक चतुर्थांश को उन्होंने पियडसों को दिया, दूसरे चतुर्थ आग को बोध-गचा के बज्रासम में पूजा के लिए दिया, सीसरे चतुर्था श को रत्नाकरशान्तिपाद को दिया और शेष की विभिन्न क्रामिक करवों को करवाने के लिए राजा को दे दिया। भारत से प्रम्थान करने से पर्व चाकार्य दीपंकर एक बार उस स्थान (बोध-गया) के दर्शन करने और गए जहाँ सिद्धार्थ गौतम 'बुद्ध' बने थे। यात्रा करते हुए पहले दीपंकर और उनके साथी जिनमें उनके दमाषिया विक्रमसिंह भी सम्मिलित थे, नेपाल पहुँचे। यहाँ से उन्होंने पालवंशीय राजा नयपाल (१०४०-१०४४ ई०) को एक पत्र भी लिखा। तंजूर-संबद्ध में डनका यह पश्च तिब्बती अनवाद के रूप में आज भी उपलब्ध है। इसी प्रकार के अन्य पत्र जो बौद गुरुकों ने जिले, सिब्बती अनुवादों के रूप में आज भी सरिचत हैं। वे नेपाल से चलकर दीपंकर और उनके साथी थुङ विहार में पहुँचे, जहाँ विक्रमसिंह की सूत्य हो गई । इससे भाषार्य दीपंकर बहुत दुःखी हुए, क्योंकि विक्रमसिंह उनके दुशापिया थे, जिनके श्रभाव में तिब्बत जाना ही दीपंकर को व्यथ स्ताता था। सौभाग्यवश जयशील जैसे कुछ श्रन्य दुआविये भी थे, जिन्होंने श्राचार्य दीपंकर को सान्त्वना दी श्रीर वे श्रागे बढ़े । जैसे ही तिब्बत के गुगे प्रान्त में उन्होंने प्रवेश किया, देवगुरु बोधिप्रभ के द्वारा भेजे हुए श्रादमियों ने उनका म्बागत किया । मानसरांवर प्रदेश में पहेँचने पर स्वयं राजा उनका स्वागत करने श्राया श्रीर उनको थो-लिन विहार में निवास प्रदान किया गया । इस विहार की स्वर्गीय राजा ज्ञानप्रभ ने बनवाया था । श्राचार्य दीपंकर ने ग्राठ महीने इस विहार में रह कर धर्म-प्रचार किया । यहाँ उन्होंने अनेक ग्रन्थों का अनुवाद किया, और अपना प्रसिद्ध प्रनथ "वोधिपथ-प्रदीप" जिला। इस प्रनथ का तिब्बती अनुवाद आज भी मिलता है । मानसरोवर प्रान्त में अतिश ने तीन वर्ष तक निवास किया । सन् १०४४ में वे मानसरोवर के पूर्व में पुरक (स्पु-रंस) नामक स्थान में चले गए, जहाँ उनके अनुरक्त शिष्य होम-लोन-प उनसे मिले । जाया की तरह इस शिष्य ने आचार्य की सृत्यु तक उनका श्रनुसरण किया। डोम-तोन-प ने श्राक्षार्य दीपंकर श्रीज्ञान की जीवनी भी खिखी है, जिसका नाम है "गुरुगुणधर्माकर।"

दूर-दूर से जोग आचार दीपंकर के उपदेश सुनने आने लगे। आधार्य दीपंकर सतत एक जगह से दूसरी जगह बाश्रा करते रहते थे और जहाँ कहीं वे जाते उनका सम्मान होता था। श्रतिश को तिब्बती भाषा का झान प्राप्त करने का

मदी बजेल, चौरानवे, ३३,३ । स्थिवर-महापिण्डत दीपंकर श्री शानेन प्रेषितो "विमलार्थलेख्वो।"

२. देखिए इस बाज्याय के बन्त में संखग्न प्रथम सूची।

समय नहीं मिला था। यात्रा करने के श्रविरिक्त उन्हें प्रम्य लिखने एइते थे श्रीर महस्वपूर्ण संस्कृत प्रन्थों के श्रनुवाद करने एइते श्रीर समीचाएँ तैयार करनी एइती थीं। तिब्बती भिष्ठ रत्नभद्र, जिन्हें ज्ञानप्रभ ने उच्च अध्ययन के क्षिए काश्मीर भेजा था, वहाँ से संस्कृत के एक महान विद्वान होकर लीटे थे। इन रत्नभद्र के रूप में होएंकर को उनका एक प्रवस्न भक्त और सहायक मिला, जिसने श्रनेक संस्कृत प्रन्थों के तिम्बती श्रनुवाद में उनकी सहायता की।

तिव्वत में अपने कुल तेरह वर्ष के निवास में से अतिश ने तीन वर्ष नहिस्स में, बार वर्ष मध्य-तिव्वत में और छः ने-धक में बिताए। सन् १०४७ में वे मध्य-तिव्वत के सम-ये विहार में गए। शान्तरिवत के द्वारा आठवीं शताब्दी में स्थापित यह प्रथम विहार या, जहाँ तिव्वती भिच्चओं की उपसम्पदा हुई थी। अनेक संस्कृत प्रम्यों का यहाँ अनुवाद भी किया गयाथा। इस विहार का पुस्तकालय इतना समृद्ध था कि कुछ पुस्तकें अतिश ने यहाँ ऐसी भी देखी थीं, जो भारत के विहारों में अपत्रकथ नहीं थीं। जिन-जिन स्थानों की दीपंकर ने यात्रा की वहाँ वे आज तक समृत किए जाते हैं। सन् १०४० ई० में उन्होंने येर-व नामक विहार में निवास किया। यहीं उन्होंने सन् १०४९ में 'काल-चक्क' पर अपनी व्याख्या तिल्ली। कहासा से दिख्य में आधे दिन की यात्रा के फामले पर एक स्थान है, जिसका नाम ने थल है। यहीं पर दीपकर ने अपने अन्तिम दिन विताए और यहीं पर सन् १०४४ ई० में उन्होंने शरीर छोड़ा।

# चीन कमारजीव

कुमारजीव (३४४-४१३ ई०) का जन्म एक भारतीय पिता श्रोर कूर्चा की निवासिनी माता से दुशा। कुमारजीव के पिता कुमारायण एक उश्च कुर्तान भारतीय थे, जो किसी कारणवश पामीर का पार करते हुए कूची में पहुँचे। यहाँ राजवंशीय कुमारी जीवा से उन्होंने विवाह कर लिया। कहा-शहर में इनके पुत्र उत्पन्न हुशा, जिसका नाम कुमारजीव रखा गया। कुछ दिन बाद जीवा ने बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया श्रोर वह भिन्नुणी हो गई। अपने पुत्र कुमारजीव को बौद्ध-दर्शन श्रोर साहित्य की उन्च शिक्षा दिलाने के लिए वह उसे साथ लेकर काशमीर चली गई।

काश्मीर में श्वाचार्य वन्धुदत्त सं कुमारजीव ने बौद्ध-धर्म का श्रध्ययन किया श्रीर वाद में इस प्रतिभाशाजी शिष्य ने श्रपने श्वाचार्य को महायान-धर्म में दीचित किया। कुछ ही वर्षों में कुमारजीव ने बौद्ध-धर्म की विभिन्न शासाशों में दचता प्राप्त कर जो और भ्रापनी माता के साथ ने कूबी लौट गये। सार्ग में डन्होंने मध्य-एशिया के बौद्ध भ्रध्ययन-केन्द्रों को देखा।

श्रमुश्रुति है कि जब कुमारजीय और उसकी माता कारमीर से कूबी की श्रीर जोट रहे ये तो मार्ग में उन्हें एक धर्मत् मिला जिसने भविष्यवाणी की कि यदि जीवा श्रपने पुत्र को उसकी पैतीसवीं वर्ष की श्रायु तक युवावस्था के दीषों श्रीर प्रजोभनों से बचा सकी तो वह एक दिन जन-साधारण में बुद्ध-शासन का प्रचार कर उन्हें मुक्ति दिलाने वाला बनेगा।

एक विद्वान के रूप में कुमारजीव की इतनी अधिक ख्याति हो गई कि खोतान, काशगर, यारकन्द और तुर्किस्तान के अनेक भागों से बौद्ध लोग उनके पास आने लगे।

सन् ३१५ ई० में कुमारजीव ने काशगर की यात्रा की, जहाँ उनका परिचय महायानी श्वाचार्य सूर्यसोम से हुशा। इनसे कुमारजीव ने माध्यसिक शास्त्रों को पढ़ा। काशमीर के विम्रजाश्च नामक भिष्ठ ने मध्य-एशिया के मार्ग से पाँचवी शताब्दी के प्रारम्मिक भाग में चीन की यात्रा की। इस भिष्ठ से कुमारजीव ने सर्वास्तिवादी विनय की शिष्ठा प्राप्त की: बिम्रजाश्च ने बाद में चलकर कुमारजीव की श्रनुवाद के कार्य में सहायता दी, जिसके जिये वे प्रसिद्ध हैं।

सन् ४०१ ई० में राजनैतिक कारणों से कुमारजीव चीन के जाये गये, जहाँ वे पहले से ही प्रसिद्ध थे। चीनी इतिहासों का कहना है कि सन् ४०५ ई० में स्मिन वंश के राजा ने जो स्वयं बीद्ध था, कुमारजीव का बहा सम्मान किया। ८०० भिच्चओं और विद्वानों का एक अनुवादक-दल संगठित किया गया। कुमारजीव के निरीचण हं इस दल ने २०० से अधिक जिल्दों का अनुवाद किया। कहा जाता है कि जल अनुवाद का काम चल रहा था तो स्वयं राजा मूल प्रस्थ की प्रति को अपने हाथ में रख कर पदता था। अपने जीवन के अन्त (सन् ४१३ ई०) तक कुमारजीव वीद्य-धर्म प्रचार में इतना अधिक कार्य किया कि उसके परिणाम-स्वरूप उत्तरी चीन मे अनेक बौद्ध विद्वार स्थापित किये गये। साधारण जनता का भेठ भाग बौद्ध-धर्म का अनुवायी हो गया।

कुमारजीव चीन में माध्यमिक सिद्धान्तों के प्रथम बाचार्य और सत्य-सिद्धि (चेग-शिद्द-स्युंग) और निर्वाश (नीह-पन-स्सुंग) सम्प्रदायों के प्रथम व्याख्याकार माने जाते हैं।

कुमारजीव के ग्रन्थ चीन में बौद्धर्म के प्रचार के एक नवीन युग के प्रवर्तन की सूचना देते हैं। बौद्ध दर्धन सम्बन्धी अपने गम्भीर ज्ञान तथा संस्कृत भौर चीनी भाष्तश्चों पर अपने अधिकार के कारण कुमारजीव अपने अनुवादों की वह स्पष्टता और विशेषता दे सके हैं जो उनके पूर्वगामी धर्म-प्रचारकों के लिए सम्मव नहीं थी।

सन् ४०२ और ४१२ ई० के बीच कुमारजीव ने अनेक प्रन्थों के अनुवाद किए और चीनी भाषा में एक मौलिक प्रन्थ और कई गायाएँ भी लिखीं। ३००० से अधिक भिच्च उनके शिष्य हो गए. जिनमें से इस ने महत्त्वपूर्ण बौद्ध प्रन्थों की रचना की है।

कुमारजीव ने जिन अनेक बीद प्रन्यों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, उनमें कुछ प्रथिक महत्त्वपूर्ण ये हैं।

- १. त-च-तु-लून (महाप्रज्ञापारमिता-शास्त्र)
- २, पे-लुन (शत-शास्त्र)
- ३. फो-श्वो-श्रो-मि-तो-चिन (सुखावत्यसृत-स्यूह)
- ४. म्यो-फ-त्यन-हव-चिन (सद्धर्मपुराइशीक-सूत्र)
- ४. मो-हो-पन-जो-पो-मि-चिन (महाप्रज्ञापारमिता सुत्र)
- ६. चिन-कन-पन-जो-पो-वो-मि-चिन (वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता सुत्र)

कहा जाता है कि कुमारजीव जब अपनी मरण-शय्या पर थे तो उन्होंने अपने अनुयायियों से वहां कि उन्हें उनके काम को स्वोकार करना चाहिए, परन्तु उनके जीवन को आदर्श नहीं मानना चाहिये। उन्होंने वहा, "कमज काचढ़ में पैदा होता है। कमल से प्रेम करी, कीचढ़ से नहीं।"

कुमारजीव भारत छार मध्य-पृक्षिया के बीच मांग्कृतिक सहयोग के बीर बीद चिद्वानों ने भारतीय संस्कृति को धान में फैलारे के जी प्रयत्न किये, उनके प्रतीक हैं।

### परमार्थ

परमार्थ (पो-ब्रां-मो-थो), जिन्हें गुश्ररत तथा कुद्ध सन्य नामों से भी पुकारा जाता है, संस्कृत विद्या के महान केन्द्र उज्जैन (यु-शन-नि) के एक श्रमण थे।

उन्जीन में अपनी बीद-शिचा समाप्त कर परमार्थ पाटिलपुत्र चन्ने गये, जहाँ से वे चीनी सम्राट की प्रार्थना पर उसके द्वारा भेजे गये दृतों के साथ चीन चन्ने गये। परमार्थ अपने साथ अनेक बीज संस्कृत अन्यों को भी लेते गये। उन्होंने समुद्री मार्ग से यात्रा की और सन् ४४८ ई० में नार्नाकंग पहुँचे। इस समय से लंकर अपनी मृत्यु (४६६ ई०) तक वर्षात् पूरे इक्षीस वर्ष तक उन्होंने बोज-वर्ष का प्रचार करते इप अनेक संस्कृत अन्यों के अञ्चलाह किये।

परमार्थ, बोधिरुचि भीर युग्रान च्यांग, विज्ञानवाद बौद्ध-धर्म के ये तीन प्रसिद्ध श्राचार्थ हैं, जिन्होंने बौद्ध संस्कृत प्रन्यों के अनुवाद चीनी मापा में किये।

परसार्थ ने चीन में महायान-संपरिग्रह-शास्त्र-सम्प्रदाय (शे-लुन-रसुंग) की स्थापना की, जिसके बाधार उनके हारा किये गये बीद संस्कृत ग्रन्थों के श्रनुवाद थे। इनमें महायान-संपरिग्रह-शास्त्र का स्थान प्रमुख था।

परमार्थं द्वारा किये गये वीद्ध संस्कृत प्रन्थों क चीनी श्रतुवाद २०५ जिल्हों में हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निम्न लिखित हैं:—

- १. फो-श्यो-ची-स्सी-चिन (सन्धि-निमोंचन-सूत्र)
- २. चिन-कन-पन-जो-पा-जो-मि-चिन (वक्षच्छेदिका-प्रज्ञापारमिता-सूत्र)
- ६ शो-त-रान-लुन (महायान-संपरिग्रह-शास्त्र)
- ४. कुन-पीन-फन-पीइ-लुन (मध्यान्त-विभाग-शास्त्र)
- ४. %ो-फि-त-मो-कु-शो-शिह-लुन (ग्रनिधर्म-कोश-व्याख्या-शास्त्र)
- इ. शी-त-शत- वन-शिह (महायान-संपरिग्रह-शास्त्र-व्याख्या)
- लुद-र्ह-शि-र्ह-मिन-ल्यां-छुन (विनय-द्वार्विशति-प्रसन्धार्थ-शास्त्र)
- म. शि-प-खुन-लुन (श्रष्टादशकाश या श्रष्टादश-श्रून्यता-शास्त्र) वाधिधर्म

या सथ्य स्थापित किया जा जुका है कि बोधियर्स या धर्मवोधि (त-म-फु-चि) एक मान्तीय असला थे, जिन्होंने सन् ४२६ ई० में जारन से चीन के लिए प्रस्थान किया। ४२८ या ४२६ ई० में उनकी सृत्यु हुई। उनके जावन के विस्तृत विकास उपलब्ध नहीं है।

क) धिए में न अध्ययन की अपेक्षा ध्यान पर अधिक जीर दिया। इसिलिए उनके प्रभाव के परियाम-स्वरूप बीढ विद्वार बीदिक होने की अपेक्षा साधनास्सक अधिक हो गये।

जब बोधिधर्म ने बीन में प्रवेश किया तो उनका बादर हुआ। सम्राट स्यंग यु-ति ने उन्ह नानकिंग में पुलाया। उसके साथ उनका जो संजाप हुआ उसे यहाँ दे देना आवश्यक होगा, क्योंकि उससे उनके सिद्धान्तों पर प्रकाश पड़ता है।

सम्राट ने पूजा, "जब से में राजगही पर बंठा हूँ मैंने निरन्तर विहारों आदि की स्थापना की है। मुक्ते अपने इस शुम कृत्य से कितना पुष्प मिलेगा ?" बोधि-धर्म ने उत्तर दिया, "कुछ नहीं।" सम्राट ने पूजा, "क्या नहीं ?" भिष्ठ ने उत्तर दिया, "ये सभी चीज़ें विनाशी कारणों के परिशाम है, जिनमें कोई सस्यव्य नहीं है।" सम्राट ने पूजा, "तब किर शस्तविक पुष्य क्या है ?" भिष्ठ ने उत्तर दिया, "इसे पिनन्नता, निर्माण और पूर्णता में लोजो। सांसाहिक उपायों से पुरुष का संग्रह नहीं किया जा सकता।" सम्राट ने फिर पूढ़ा, "सबसे बढ़ा पितन्न सिद्धान्त क्या है ?" भिष्ठ ने उत्तर दिया, "अस्थेक वस्तु शून्य-स्वभाव है, इसिनिये 'विवन्न' कुछ नहीं है।" इस पर कुछ आवेश में सम्राट ने कहा, "तब फिर मुक्ते उत्तर देने वाला कीन हैं ?" भिष्ठ का उत्तरा ही निर्मीक उत्तर था।

जैसा उपयुक्त संवाद से स्पष्ट है, शून्यता बोधिधर्म के सिदान्त का सार है, शून्यता—जिसका शब्दों से प्रख्यापन नहीं किया जा सकता। बोधिधर्म के निषेधात्मक उत्तर का यही रहस्य था। बोधिधर्म के ध्यानवादी सिद्धान्तों का चीन के लोगों पर बद्दा व्यापक प्रभाव पद्दा और वहाँ से ज़ेन बौद्ध-धर्म के रूप में बौद्ध-धर्म के दूस ध्यान-सम्प्रदाय का प्रवर्तन जापान में हुआ, जिसने वहाँ की संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया।

श्वस्तर यह कहा जाता है कि बोधिधर्म का ध्यानवादी बौद्ध सम्प्रदाय बौद्ध-धर्म का विशुद्ध रूप न होकर कन्फ्यूशियन धर्म, ताओ-धर्म और बौद्ध-धर्म का एक संश्लिष्ट रूप है। परन्तु यह बात ठीक नहीं। जैसा बोधिधर्म ने कहा है, बौद्ध-धर्म की भावना ध्यानवादी सम्प्रदाय की भावना ही है।

बोधिधमं ने शास्त्रों कं अध्ययन को अधिक महत्त्व नहीं दिया। इसिजए इन्होंने अनुदादों के कार्य को न कर ध्यान-पद्धि के विकास पर अधिक जोर दिया। फिर भी उन्होंने एक बौद संस्कृत प्रम्थ का चीनी अनुवाद किया है और वह हैं त-पन-नी-फन-चिन-लुन (महापिरिनिर्वाणसूत्र-शास्त्र)। बोधि-धर्म के पाँच उत्तराधि-कारी हुए जिन्होंने उन्हीं के समान ध्यान का जीवन विताया और जिनका तंग वंश के सम्राटों ने बड़ा आदर किया।

### युष्टान च्वांग

युश्चान च्वांग (६०२-६६७ ई०) जो-यंग विहार के एक चीनी अमण थे, जिनकी सन् ६२२ ई० में उपसम्पदा हुई। सन् ६२६ ई० में उन्होंने भ्रपनी प्रसिद्ध भारत-यात्रा के जिए प्रस्थान किया और सन् ६५४ ई० में वे चीन की राजधानी में वापस पहुँचे। इसके बाद भ्रपने जीवन के भ्रन्त तक वे भ्रजुवाद के काम में जगे रहे। उनकी मृत्यु सन् ६६४ ई० में पैंसठ वर्ष की भ्रायु में हुई।

आरख में युद्धान प्वांग ने नालन्दा में रह कर पाँच वर्ष तक बौद्ध-साहित्य तथा ब्राह्मय-साहित्य का अध्ययन किया। शीखभद्ध से युद्धान स्वांग ने विज्ञानवाद के दर्शन को पदा। भारत से खौटते समय युद्धान च्वांग अपने साथ बौद्ध साहित्य के एक बड़े संग्रह को के गया जिसका उसने बाद में चीनी भाषा में सनुवाद किया। भगवान बुद की घातुओं के कुछ अवशेष और उनकी कुछ मूर्तियों को भी बह अपने साथ के गया।

युधान प्यांग एक धासाधारण प्रतिमा का अनुवादक ही नहीं था, वह एक मौक्षिक साहित्यकार भी था। धानुवाद की प्रक्रिया में उसने परमार्थ के ढंग को पूर्णतः न मानकर एक नवीन मार्ग की ढद्भावना की। युधान प्यांग सथा उसके साथियों के द्वारा किये गये धानुवादों में निम्निखिलिस धाधिक महत्वपूर्ण हैं—

- (१) त-पन-जो-पो-लो-मि-तो-चिन ( महा-प्रज्ञा-पारमिता-सूत्र
- (२) वी-शि-सन-शि-लुन (विधामात्र-सिद्धि-त्रिदश-शास्त्र)
- (३) त-शन-चन-येह-लुन ( कर्मसिद्ध प्रकरण-शास्त्र )
- (४) वी-शिरह-शि-लुन (विद्यामात्र-सिद्धि-शास्त्र )
- (१) पीत-चन-पीत-लुन ( सम्यान्त-विभाग-शास्त्र )
- (६) शो-त-शन-लुन-पन ( महायानसंपरिमह-शास्त्रमृत )
- (७) श्रो-फि-त-मो-शुन-चन-जिन ( श्रभिधर्मन्यायानुसार-शास्त्र )
- (६) यिन-मिन-निन-चन-नि-लुन (हेनुबिद्या-स्यायप्रवेश-शास्त्र)
- (६) विन-मिन-चन-क्रि-मन-लुन-पन ( न्यायद्वारतर्क-शास्त्र )
- (१०) नन-खन-चिन-कन-पन-जो-पो-लो-मि-चिन ( बल्लस्क्वेदिका प्रज्ञापार-मिता-सूत्र)

#### बोधिरुचि

बोधिरुचि (१७१—७२७) का मौतिक नाम धर्मरुचि था। सम्राज्ञी वु-स्तां-धीन (६८४—७०४ ई०) के आदेश से उनका नाम धर्मरुचि से बदल कर बोधिरुचि कर दिया गया। बोधिरुचि का जन्म दिख्य-भारत के एक कारयप गोत्रीय बाह्य-परिचार में हका था।

तंग वंश के शासन के आदि भाग में सिंहल, भारत और जापान से अनेक भिष्ठ चीन में गये। उन्हों में एक बोधिरुचि थे जो स्थायी रूप से चीन में ही बस गये। चीनी ऐतिहासिक क्षेत्रों के अनुसार बोधिरुचि अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे और बारह वर्ष की अवस्था में उन्होंने बौद-अर्म में प्रवेश किया था। चीन जाकर बोधिरुचि ने अपना सारा लम्बा जीवन बौद्ध मन्यों के अनुवादों में विताया। कहा जाता है कि बोधिरुचि की स्त्यु सन् ७२७ ई० में १४६ वर्ष की अवस्था में हुई। स्त्यु से पूर्व उन्होंने भोजन को विस्कृत जोड़ दिया। जब उनका मरण-काल समीप था, उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे उन्हें बोड़ कर चले जाएँ और अपने

एकान्त कमरे में उन्होंने निर्वाण में प्रवेश किया। सन् ६६१-७१३ के बीच बोधिरिक ने ४२ बौद संस्कृत प्रन्यों के चीनी अनुवाद किये। चीनी बौद्ध-धर्म के इतिहास में बोधिरिच नाम के दो बौद भिष्ठ हो गये हैं जिनमें से एक बोधिरिच रांग वंश के शासन-काल में हुए और दूसरे वी वंश के शासन-काल में। जिन बोधिरिच का हमने कपर निवस्ण दिया है, वे तंग वंश के बौद्ध भिष्ठ ही हैं। ची-वंश के शासन-काल में जिन बोधिरिच भिष्ठ की जीवन-धारा बही, उन्होंने चीन में एक सम्प्रदाय का भी प्रवर्तन किया जिसका नाम दशम्मिक सम्प्रदाय (ति-सुन-रस्ता) है।

#### जापान

जापान में मुख्य बारह बौद्ध सन्प्रदाय हैं। इनमें से प्रत्येक का संस्थापक एक बौद्ध भिच्च माना जाता है। यहाँ हम ऐसे चार बौद्ध भिच्चकों के संचित्त विवरण हैंने जिनका योगदान जापानी घौड-धर्म के प्रति सर्वाधिक है।

#### कुकइ

जापान में कुकह (७०४—==३ १ है०) में अधिक लोकप्रिय या सम्मानित अन्य कोई मिन्नु युगों से नहीं रहा है। कुकह शियोन सम्प्रदाय के भिन्नु सं। उन्होंने १स सम्प्रदाय सम्बन्धी फनेक प्रस्य लिखे हैं। कला, शिन्ना और सामाजिक कल्याण के देन्न में उन्होंने जापान की संस्कृति को बहुत हुछ दिया है। जापान में एक किवना, जो बाज भी लोकप्रिय है और जिसमें जापानी वर्णमाला के केवल ४७ श्रवरों में बौद्ध-धर्म के उपदेश बड़ी अन्द्री तरह सिखाए गए हैं, तुकह-रचित ही मानी जाती है। शिंगोन सम्प्रदाय के कोंगोबुजि नामक प्रसिद्ध विहार में उनकी सुखु हुई, परन्तु उनके अनुयायियों का विश्वास है कि उन्होंने देवस 'न्युजो' में प्रदेश किया, धर्मात शास्वत समाधि सी।

# शिनरन

शिनान (११७४--११६२ ई०) जोदो-शिन सम्प्रदाय के संस्थापक थे। उनका छत्रसे बदा कार्य यह है कि उन्होंने वीदः धर्म को साधारण जनता के हृदय तक पहुँचा दिया। भिन्न शिनारन एक धरयन्त सादा जीवन विकात थे और कभी धपने को उपदेश नहीं कहते थे। उन्होंने किसानों के बीच प्रामीख जीवन विकास धीर धनिसास हुद की शक्ति का उपदेश हिया।

# डोजेन

मिश्र डोजेन (१२००—१२१३ ई०) ने सोतो ज्ञेन सम्प्रदाय की स्थापमा की। एक प्यानी बौद्ध होने के नाते उन्होंने सांसारिक सम्मान की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने ध्यान सम्प्रदाय के ईहीजी नामक विहार की स्थापना की और उसके जिए जो नियम उन्होंने निर्दिष्ट किए उन्हें जापान के अन्य सब ध्यान-सम्प्रदाय के विहारों में मान्य किया गया। उन्होंने अनेक प्रवचन दिए जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 'शो-को-जेन-जो, (सत्य मिहान्त का सार) है। उनके अनुयायियों द्वारा ही नहीं बल्कि आपान के अन्य सम्प्रदायों के द्वारा भी यह प्रम्य एक अद्वितीय दार्शनिक रचना माना जाता है।

## निचिरेन

निचिरंन (१२२२—१२८२ ई०) जापान के एक देशमक भिन्न थे। उनका आविर्भाव उस समय हुआ जब जापान पर चीन के मंगोलियन सम्नाट के आक्रमण का भय था। निचिरंन का विश्वास था कि सदर्म-पुगडरोक-सूत्र में उपदिष्ट धर्म ही बौद-धर्म का एकमात्र सखा स्वरूप है और केवल वही उनके देश का विदेशी आक्रमण से बचा सकता है। उन्हें अपने विचारों के कारण अनेक बार अपने देश की सरकार से द्रिडत भी होना ५इ। परन्तु अपनी देश-भक्ति और स्वयन प्रवचनों की सरलात और साद्गी ने उन्होंने जापानी जनता के इदय में स्थान प्राप्त कर लिया। उन्होंने एक सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया जो उनके नाम पर 'निचिरंन' सम्प्रदाय कहलाता है। निचिरंन सम्प्रदाय के अनुयावी उन्हें एक 'महाबंधिसस्व' मानते हैं, जिसने राष्ट्र को बचा लिया।

## परिशिष्ट सूची-१

# विञ्वती भाषा में सुरचित भारतीय परिष्ठतों के पत्र

| पत्र-प्रेषक का<br>नाम | जिसके पास पत्र<br>प्रेमित किया गया | पत्र नाम      | समय                             | तंजुर (म्बो-इमेस)<br>में निर्देश |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|
| मातुचेद               | कनिष्क                             | महाराज कनिष्क | प्रथम शताब्दो<br>ईसवी           | िंग ३४, ने २३                    |
| नागार्श्व न           | ढदायिमञ्<br>(शासनादन)              | सुह्रुक्खेज ( | द्वेतीय शताब्दी<br><b>दंसनी</b> | गि ३२, ने २७                     |

| चन्द्रगोमिन व             | ीररान कोति       | शिष्यक्षेस                | ह्डी शताब्दी<br>ईसवी             | गि ११, ने २८                   |
|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| जितारि "                  | ***              | चित्तरतन-<br>विशोधन-कस    | ग्यारहवीं<br>शवान्दी ईसवी        | गि ३६, ने ३०                   |
| बोधिभार<br>(सोमपुरी)      | ***              | गुरुखेख                   | ऊपर के<br>समान                   | गि ३१, ने ३१                   |
| सञ्जन<br>दीपंकर श्रीज्ञान | स्यमकान<br>नयपाछ | पुत्रलेख<br>विमक्स्यन-लेख | ऊपर के समान                      | िंग ३६, ने ३२<br>गि १०३, ने ३३ |
| जगन्मित्रानन्द            | जयचन्द्र         | चन्द्रराज-लेख             | बारहकीं<br>श <b>ता</b> ब्दी ईसवी | मि १०३, ने ३४                  |

सूची २ तिब्बती अनुवादकों की सहायता में अतिश के द्वारा अनुवादित कुछ महत्त्वपूर्ण प्रन्थ

| प्रमथ का नाम               | <b>बं</b> खक          | भनुवादक                                                                    |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| माध्यमक-रःन-प्रदीष         | भस्य                  | ग्यं कोन, ग्रुस, सेन गं<br>(विक्रमसिंह)                                    |
| माध्यमक-हृदय-कारिका        | भव्य                  | (वक्रमासह)<br>(नग-ह्रो) छुत्त, खिस्स<br>स्येत व (शीलजय या<br>अयशीत), वहासा |
| माध्यमक-हृदय-कारिका-वृत्ति | सब्य                  | उपर के समान                                                                |
| माध्यमकार्थ-संग्रह         | भक्य                  | उपर के समान                                                                |
| माध्यमकभ्रमधाट             | <b>आर्थ</b> देव       | ऊपर के समान                                                                |
| पश्चस्कन्ध प्रकरण          | बन्द्रकीर्स           | उपर के समान                                                                |
| रनाकर यही द्घाट            | दीपंकर श्रीज्ञान      | र्ग्यं को छुवा श्रीर शील जय<br>(जयमील)                                     |
| शि <b>ष</b> ासमुब्दयाभिसमय | सुवर्णद्वीपीय धर्मपाल |                                                                            |
| बोधि-पथ-प्रदीप             | दोपंकर श्रीज्ञान      | (शु०) द्गे-वहि-इस्रो प्रोम                                                 |

तोडोकु निश्वनिधालय की पुस्तक-सूची (१६३४) के अनुसार वह नाम जैतारि है।

बोधि-पथ-प्रदीप-पश्चिका महासूत्रसमुब्चय

दीपंकर श्रीज्ञान

शीलजय (जयशील) दीपंकर श्रीज्ञान जयानन्द श्रीर (प ध्रव )

नि-म-प्रम्स

#### साठवाँ अध्याव

# चीनी यात्री

मारत और जीन एक प्रमाद राजनैतिक, बौद्धिक, धार्मिक और कलात्मक जीवन बिता रहे थे। बौद्ध-धर्म ने इन दोनों देशों के बीच जिस सम्बन्ध को स्थापिस किया उसने मानवता की एक ऐसी धारा को जन्म दिया जो सिहल से जापान तक फैल गई। तंग वंश के शासन-काल में चीन ने एक नवीन एकता प्राप्त की और भारत से आने वाले शास्ति-काल में चीन ने एक नवीन एकता प्राप्त की और भारत से आने वाले शास्ति-त्यायक प्रभाव का उसने स्वागत किया, जिससे उसकी शिक में मृदुता आई। इस युग में अनेक जीनी तीथ-यात्री भारत में आये, जिनमें से केवल दो सुप्रसिद्ध, युआन च्वांग और इ-स्सिग अपने लिखित विवरण छोड़ निये हैं जिनमें उस विस्तृत आन्दोलन को स्मृतियाँ अनुविद्ध हैं जिसमें जापान ने भी माग लिया था। होर्युजी का मन्दिर, जिसे शोतोक तेशा ने नारा में सन् ६०७ ई० में बनवाया, इस परिवर्तन का साधी है। दो शताब्दी पूर्व फाहियान इस आन्दोलन का प्रयोगमी था। वह भारत आने वाला सर्वप्रस्म जीनी बान्नी था, जो अपनी यात्रा का विवरण लिखित रूप में बोड़ गया है।

#### फाहियान

फाहियान ने मध्य-चीन से गोनी के रेगिस्तान में होते हुए हिन्दूकुर तथा उच्चरी भारत को पार करते हुए बंगाल के वास्त्रितित नामक बन्दरगाह तक की अपनी सारी यात्रा पैदल हो की। वास्त्रितित्व में वह समुद्री मार्ग द्वारा सिंहल गया और बहाँ से भयानक समुद्री यात्रा के बाद, जिसमें यह कई बार मृत्यु से बाल-बाल बचा, वह अपने देश चीन में पहुँचा। वह अपने साथ अनेक बौद-धार्मिक प्रम्थ और बौद देवताओं की मूर्तियाँ ले गया, जिनकी स्रोज में वह भारत आया था।

फाहियान चीन में बौद्ध विनय की दुरवस्था देख कर अस्यम्त खिन्न था। अनेक मित्रों के साथ भारत आकर विनय-नियमों की से जाने का उसने संकल्प किया। चीन के चंगन नामक स्थान से प्रस्थान करने के बाद यात्रा करता हुआ वह ठन- हुआंग आया। यहाँ के राज्यपाल ने उसे मोबी रेगिस्तान की पार करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की। गोबी के रेगिस्तान की भवानक बाजा का वर्णन करते हुए फ़ाहियान ने लिखा है कि अनेक हुन्द आत्माएँ और गर्म हवाएँ इसमें निकास करती थीं जो किसी को नहीं छोड़ती थीं। न ऊपर चिदियौं दिखाई पड़ती थीं, न नीचे पद्म । मार्ग का चिन्ह पाने के लिए चारों ओर दिन्द फैलाने पर भी सिवाय मरे हुए आव्मियों की जलती हुई हिंद्दबों के और कुद भी दिखाई नहीं पड़ता था।

फाहियान ने मध्य-पृशिया में जिन राज्यों की यात्रा की, उनमें उसने भारतीय संस्कृति का प्रचार देखा। खीप-नीर के दिष्या में रान-शन के प्रदेश में उस समय दीनपान सम्प्रदाय के चार हज़ार भिष्ठ थे खीर साधारण जनता भारतीय धर्म का ही कुछ परिवर्तनों के साथ घतुसरण करती थी। "इस स्थान से पश्चिम में चलकर जो राष्ट्र मिलते हैं वे भो इसी प्रकार के हैं। जो घपने घरवार को छोड़कर श्रमण खीर श्रामणेर बन गये हैं, वे सब भारतीय ग्रन्थों खीर भारत में बोली जाने वाली माषाश्रों का अध्ययन करते हैं।" काहियान ने दो मास खीर कुछ दिन कदा-शहर में बिताये। यहाँ हीनयान सम्प्रदाय के ४००० से अधिक भिष्ठ उस समय थे।

आगे चलकर चीनी यात्री खोतान ठहरा जो एक समृद्ध और सुखी राष्ट्र या। यहाँ महायान के जनेक सहस्न भिन्न निवास करते थे। इस देश के राजा ने फाहियान और उसके माथिया का विशाल और आरामप्रद 'गोमती-विहार' में निवास दिया। इस विहार का अनुशासन परिपूर्ण था। ''एक घंटे को आवाज पर तीन हजार भिन्न भोजन के लिए एकत्र हो जात हैं। जब ने विहार की भोजन-शाला में प्रवेश करते हैं, तो जस समय उनका व्यवहार गम्भीर और शिष्टतापूर्ण होता है। नियमित कम में वे बैठ जाते हैं। सब मौन रहते हैं, उनके बत्ननों की भी कोई खनखनाहट नहीं होती। अधिक भोजन यदि वे परोसवाना चाहते हैं, तो परोसने वालों को वे बुलाते नहीं, बह्क अपने हाथों से केवल संवेत कर देते हैं।''

फाहियान के कुछ साथी लोगान से काशगर की भोर बद गये, परम्तु फाहियान भीर उसके कुछ भन्य साथी लोगान में बीन महीने भीर उहर गये लाकि मृश्यियों के प्रभावशाली जुल्स को देख सकें। इस जुल्स में (हीनयान सम्प्रदाय को छोड़कर) चौदह विदारों के मिश्रुओं का प्रथम स्थान होता था। राजा और उसके दरबार के लोग ही नहीं, बिल्क रानियाँ भी इस समारोह में सम्मित्वच होती थीं। यह समारोह हमारे भाज के रथोस्सव के समान था, बल्क उससे भी भिष्क शानदार हंग से मनाया जाता था। मिन्न-मिन्न प्रकार के रब होते वे भीर प्रस्क विदार का रबोखन भवान-भवान दिन होता था। खोवान

नगर से सात या आठ 'बी' (एक 'बी' करीब एक-विद्वाई मीस्न के बराबर होता है) परिश्वम में राजा के द्वारा निर्मित 'नवीन विद्वार' स्थित था, को २४० फुट केँशा भा और जिसके बनवाने में ८० वर्ष कमे थे।

स्रोतान में रथ-महोस्सम को देखने के बाद फाहियान काशागर को खब दिया, जहाँ वह तीन मास में पहुँचा। काशागर में उसने वहाँ के राजा के द्वारा बुलाई गई 'पंच-परिषद' को देखा। यह परिषद प्रति पाँचकें वर्ष बुलाई जाती थी। इसी प्रकार की परिषद को हम भारत में सातवीं शताब्दी में हर्षवर्षन द्वारा प्रयाग में बुलवाये जाते देखते हैं, जिसमें युधान च्वांग भी सम्मिलित हुआ। परन्तु काशागर की सभा अपेचाहत होटी ही रही होगी। काशागर के सम्बन्ध में फाहियान ने खिला है, ''इस देश में भगवान बुद्ध का एक पीकदान है। यह पत्थर का बना हुआ है और उनके मिन्ना-पान्न के रंग का है। भगवान बुद्ध का एक दन्त-धातु भी यहाँ है, जिसके ऊपर यहाँ के लोगों ने एक स्तुप का निर्माण किया है।''

बालोर-तम्ब पर्वत-श्रेगी के किनारे-किनारे सिन्धु नदी को प्रथम बार पार करने के अयानक दश्य का फाहियान ने वर्णन किया है। बहानों को सीदियों की सहायता से पार करने के बाद इसने इस नदी को रस्सियों के बने पुल से पार किया या। इसके बाद फाहियान उद्यान पहुँचा जो इस समय बौद-धर्म का एक समृद्ध कैन्द्र या। इसके बाद दिश्वा दिशा में चलकर फाहियान गन्धार और तच्चशिला में भाया। पेशावर में उसने कनिष्क के द्वारा निर्मित स्तूप को देखा, जिसकी भतुलनीय विशालता का उसने वर्णन किया है।

पेशावर से आगे चलकर फाहियान नगरहार (हहा) आया। इस समय ठक उसके सब साथी उसे लोड़ चुके थे। नगरहार में एक न्तूप था, जो अगवान बुद्ध की खोपड़ी की हड्डी के उपर बनवाया गया था। नगरहार के दिख्य में आये योजन की दूरी पर फाहियान ने एक गुफा देखी, जिसमें लोगों के कथनानुसार अगवान बुद्ध अपनी छाया छोड़ गये थे, ''चारो और के देशों के अनेक राजाओं ने इशल चित्रकारों को असका रेखा-चित्र खींचन के लिए भेजा है, परन्तु कॉई उसका ऐसा चित्र नहीं बना सका है।" नगरहार के पड़ोस के अन्य कई स्थानों का भी वर्षन फाहियान ने किया है।

सफेद कोह को पार करने के बाद फाहियान ने श्रफगानिस्तान में प्रवेश किया। यहाँ इस समय महायान श्रीर हीनयान सम्प्रदायों के तीन हज़ार कियु रहते थे। बन्नू में भिचुओं की इतनी ही संख्या थी, परन्तु ने सब हीनयान सम्प्रदाय के थे। तद्ननत्तर पंजाब में अमया करता हुआ बीनी यात्री मधुरा प्रदेश में धाया, जहाँ बौद्ध-धर्म उस समय श्रस्थम्त बोक-प्रिय सबस्था में था और राजा और जनता सब भिचुओं

का बादर करते थे। बागे बदता हुआ बीनी यात्री मध्य-देश में पहुँचा जिसे गुस साम्राज्य का हृद्य कहा जा सकता था। इस प्रदेश का विस्तृत विवरण फाहियान ने दिया है। उसकी जलवायु की प्रशंसा करते हुए उसने वहाँ के निवासियों की समृद्धि का वर्णन किया है। राज्य-शासन भौर दबद-स्थवस्था का भी उसने वर्णन किया है। जोगों की सदाचार-प्रियता का वर्णन करते हुए उसने लिखा है, "सारे देश में कोई जीव-हिंसा नहीं करता, न कोई शराय पीता है, यहाँ तक कि लोग प्याज श्रीर लहसुन भी नहीं खाते ""इस देश में बुश्चर श्रीर मुनियाँ नहीं पाली जातीं, पशुर्शों का क्य-विकर नहीं होता, यहाँ के बाजारों में मौंस वेचने वालों की दूकाने नहीं हैं श्रीर न शराब ही निकाली जाती हैं।" समाज में भिच्च में का सम्मान था श्रीर सम जगह लोग शयनासन, भोजन श्रीर वस्त्र से उनका श्रातिथ्य करते थे।

इसके बाद फाहियान ने क्रमशः संकारय (किपय), कक्षीज (कन्याकुकज-कुबदी कन्याक्षों का प्रदेश) छोर साकेत या अयोध्या (शा-िक) की यात्रा की। श्रावस्ती, किपलवस्तु, वैशाली और पाटिलपुत्र भी वह गया। मगध देश की फाहियान ने बदी प्रशंसा की है। उसने लिखा है, ''मध्य मगडल के सब देशों में मगध में ही सबसे अधिक विशाल नगर और कस्बे हैं। इसके बादमी बड़े धनवान और समृद्ध हैं और हदय की उदारता तथा अपने पदौसियों के प्रति कर्त्तं-य-पालन में एक-दूसरे से प्रति-स्पर्दा करते हैं।'' मगध के निवासियों को भी मृत्तियों के जुलूस निकालते फाहियान ने देखा था। उसने वहाँ के दावन्य श्रीषधालयों का भी बद्दी प्रशंसापूर्वक उल्लेख किया है। नालंदा, राजगृह, गया, वारावासी और उसके समीप ऋषिपतन मृगदाब तथा कौशाम्बी की भी फाहियान ने यात्रा की और इन सब का विशद वर्णन उसने किया है। कौशाम्बी के छोचिरवन (धोषिताराम) में जिस समय वह था, उसने दिवा भारत के पारावत नामक विदार के बारे में सुना, जिसके सम्बन्ध में निश्चय-पूर्वक कुळु नहीं कहा जा सकता।

वागणसी से फाहियान पाटिलपुत्र लीट भाषा। किस प्रकार उसने बौद्ध-धर्म सम्बन्धी हस्तिलिखित पुस्तलें प्राप्त कीं, इसका विवरण फाहियान ने दिया है, जो काफी रोचक है। साधारणतः बौद्ध शास्त्र मौसिक परम्परा में एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक चसे भा रहे थे, परन्तु भावस्ती के एक महायानी संघाराम में फाहियान को एक हस्तिलिखत प्रति मिली। फाहियान का कहना है कि यह प्रति बुद्ध-उपदेशों के उस पाठ के अनुसार यी जिसकी स्वीकृति प्रथम महासंगीति के खबसर पर की गई थी भीर जिसका प्रयोग भगवान बुद्ध के जीवन-काल में भी भिष्ठ करते थे। फाहियान का यह कहना भाष्ट्रनिक विद्वानों को स्वीकार नहीं हो सकता। फाहियान ने तीन वर्ष संस्कृत (या

पालि) जिलने भीर बोलने के सीलने में तथा विनय की प्रतिक्रिप करने में बिलाये। फिर वह बम्पा होता हुआ तमलुक (तान्नजिस) चला गया भीर वहाँ भी उसने दी वर्ष सूत्रों की अनुजिपि करने तथा मूर्तियों के चित्र लीचने में बिताये।

एक बड़े ज्यापारिक जहाज में बैठकर फाहियान तमलुक से सिंहल के खिए चक्क दिया जहाँ वह चौदह दिन में पहुँचा। सिंहल में फाहियान दो वर्ष तक ठहरा और इस बीच वह चीन में अज्ञात संस्कृत प्रम्थों का संग्रह और उनकी अनुविधि करता रहा। सिंहल में निवास करते समय फाहियान को अपने घर की बुरी तरह याद आने लगी। चीन से चले उसे कई वर्ष हो गए थे। उसके कुछ साथी पीछे रह गए थे या मर गए थे। वह अकेलापन अनुभव कर रहा था। एक दिन जब एक व्यापारी को उसने अनुराधपुर के अभयगिरि विहार में भगवान बुद की मृति के सामने स्वेत रेशम से बने एक चीनी पंखे को अर्पित करते देला तो वह अपनी मावनाओं को रोक नहीं सका और उसकी आँखों में आँस् आ गए। फाहियान ने सिंहल के विहारों, दन्तधातु-महोत्सव, मिहिन्तले और सामान्यतः सिहली बौद्ध-धर्म का एक आकर्षक चित्र हमें दिया है।

सिंहल से पुनः एक बड़े क्यापारिक जहाज में बैठकर फाहियान अपने देश जीन की आंर चल पड़ा। रास्ते में दो दिन की यात्रा के बाद एक बड़ा तूँकान आया जो तेरह दिन तक चलता रहा। एक बार तो यहाँ तक नौबत आई कि फाहियान को भय होने लगा कि कहीं नाविक उसकी पुस्तकों और मृतियों को समुद्र में न फेंक दें। परन्तु सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। जहाज में एक छेद का पता लगा जिसे एक टापू के पास बन्द कर दिया गया। इसके बाद एक और मयंकर तूफान आया, परन्तु १० दिन की यात्रा के बाद फाहियान का जहाज सुरचित क्य से जावा पहुँच गया। यहाँ फाहियान उतर गया और पाँच महीने तक इस द्वीप में ठहरा। इस समय जावा में आहाण-धर्म समृद्ध अवस्था में था और बौद-धर्म की अवस्था सन्तीपजनक नहीं थी। एक दूसरे व्यापारिक जहाज में बैठकर और उतनी ही मयंकर यात्रा के बाद फाहियान जीन के चिंग-चाउ नामक स्थान में पहुँचा आहाँ एक जाड़ा आंर एक गर्मी जिताने के बाद वह चीन की राजधानी नानकिंग में पहुँचा और जिन सूत्रों और विनय को वह भारत से बे गया था, उन्हें धर्म-गुरुओं को उसने प्रपित कर दिया।

फाहियान ने चीन के चंगन प्रान्त से भारत के मध्य-देश तक की यात्रा में हः वर्ष विताए। हः वर्ष तक ही वह भारत में ठहरा। उसके बाद तीन वर्ष में बहु चिंग-चाउ पहुँचा। करीब तीस देशों के बीच में होकर वह अपनी यात्रा में गुजरा। उसने अपने व्यक्तिगत जीवन को महत्त्व नहीं दिया और न उसके बारे में कभी सोचा। गहन कान्तारों और पर्वत-श्रीखयों को उसने पार किया और मयंकर समुद्री यात्राएँ कीं, केवल इस उद्देश्य के लिए कि वह अपने देश के लोगों को बौद-धर्म का संदेश सुना सके। त्रिरत्न के अनुभाव से उसकी रचा हुई और संकट के चर्णों में वह बचा लिया गया। जिन अनुभवों के बीच होकर वह गुजरा, उनका विवरस उसने बाँस के फलकों और रेशम पर इसलिए लिखा कि सौम्य पाठक भी इस सुचना में अपने भाग को प्राप्त कर सके।

# युश्चान-च्वांग

युद्धान-दक्षांग का जन्म सन् ६०२ ई॰ में लो-यंग में हुआ। जब वह आठ वर्ष का ही था, उसने कनुष्यशियन धर्म के विधि-विधान के पालन से अपने पिता को भारचर्यान्वित कर दिया । उससे यह भाशा की जाने खगी कि वह भापने भनेक पत्रं जो भौति परम्परावादी ढंग का प्रसिद्ध साहित्यकार बनेगा । परन्तु जब उसके बढ़े भाई ने बौद्ध भिन्न की दीचा से ली तो उससे प्रभावित होकर युमान-व्यांग ने भी तेरह वर्ष की अवस्था में ही लो-यंग के बौद्ध विहार में जाकर शीख प्रहण कर लिया । उसने भारतीय दर्शन का अध्ययन शुरू किया और शीव उसकी जटिवासाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया । सन् ६१७ में चीन में राजनैतिक अध्यवस्था फैल गई. जिसके परिणामस्वरूप युश्रान-च्वांग को स्पु-चुन्नान के पर्वतों में शरण कीनी पड़ी। इस बीच उसका बौद्ध-धर्म का अध्ययन चलता रहा और उस पर प्रवचन भी वह देने लगा. जिसके कारण उसकी पर्याप्त ख्याति हो गई । सन् ६६२ ई० में चंग-ब्रन (बाधनिक सि-श्रम-फ) इसके कार्य का केन्द्र वन गया । यह नगर नए राजवंश की राजधानी था भौर उस समय चीन में बौद्ध-धर्म का केन्द्र था। यहाँ रहते हुए युद्धान-च्यांग के मन में बौद्ध-धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों और सिद्धान्तों की देखकर शंकाएँ माने लगीं। उन्होंने संकरूप किया कि वे भारत जाकर वहाँ के ज्ञानी पुरुषों से मिलेंगे और अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे।

उन्होंने इस उद्देश्य से चीन सं प्रस्थान करने की सम्राट से अनुमित माँगी, परन्तु वह नहीं मिली। संकल्प के पनके इस कुन्बीन वर्षीय भिन्नु ने इसकी पर्वाह न करते हुए और आगे आने वाले भयों से न डरते हुए गुप्त यात्रा शुरू कर दी। रात में वह यात्रा करता और दिन में लिपा रहता। सीमान्त के एक किले के पास इस पर किसी ने तीर का निशाना लगाया, परन्तु वह बाल-बाल बच गया। बिना किसी की सहायता के और प्रस्थेक संकट की उपेना करते हुए युग्रान-च्यांग ने अकेली रेगिस्तान की पार किया और वह ह-मि पहुँचा लहाँ तुर्फान (जो इस समय

कसोचंग कहताता था ) के राजा की भीर से, जो एक श्रद्धालु मौद्ध था, दसे एक निमन्त्रया मिला।

तर्फान गोबी के रेगिस्तान के मध्य में स्थित है। बाज वह निष्पाया है, परम्तु उन दिनों वहाँ जीवन का स्पन्दन था । जनता बीद थी श्रीर समृद शार्थिक. राजनैतिक चौर सांस्कृतिक जीवन बिताती थी । तोखारीयन भाषा की एक उपभाषा बोली जाती थी। वहाँ का शासक खु-वेत-तह (६२०-६४० ई०) चीनी वंश का था। बह तकी जान के कथीन था और चीनी सम्राट से भी उसके सम्बन्ध थे। उसका निमन्त्रण वस्तृतः श्रादेश ही था और चीनो बात्री को करीब-करीब बलपूर्वक ही तुर्फान के जाया गया । चु-वेन-तह अद्भाल बौद होते हुए भी कुछ अपरिष्कृत स्वभाव का आदमी था। हालां कि युधान-व्यांग का उसने अत्यन्त आदरपूर्व कातिथ्य किया. परन्तु असकी योजना यह थी कि वह युशान-च्वांग की अपने दरबार में ही धर्म-गुरुषों का प्रधान बना कर रख ले । उसने युश्रान-च्वांग से कहा, "मैं भ्रापको यहाँ रखने का आग्रह करता हैं वाकि में आपकी वन्दना कर सकूँ। पामीर के पर्वत को अपनी जगह से हटाना आसान है, परन्तु मेरे निश्चय को डिगाना कठिन है।" युमान-व्यांग ने वीरतापूर्वक उत्तर दिया, "सद्भी के उद्देश्य के लिए मैं बाया हैं। राजा केवल मेरी हड्डियों को हो रख सकेगा । मेरी शारमा या इच्छा-शक्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है।" इस संकल्प के साथ युवान-व्यांग ने राजा के द्वारा भेजे गये भोजन को खबा तक नहीं। तब राजा को चिन्ता हुई और उसने युद्धान-च्यांग की बात सान ली । युश्रान-च्वांग ने एक माम और वहाँ टहरना स्वीकार कर लिया भौर इस बीच उन्होंने राजा के दरबार में धर्मीपदेश दिए । एक मास की समाप्ति पर राजा ने न केवल चीनी यात्री की सम्मानपूर्वक विदा किया, बहिक उसके मार्ग पर पहने वाके सब राज्यों के राजाओं के लिए परिचय-पत्र भी बिये। एक परिचय-पत्र तुर्की ख़ान को भी दिया जिसका आदेश भारत के दरवाजों तक चलता था । इस मकार युधान-च्वांग का पद धव एक साधारण तीर्थ-यात्री के रूप में न रह गया. बल्कि उसे एक राजकीय महत्त्व मिला और भारत तक अपने मार्ग में वह जहाँ कहीं गवा. उसे शानदार ढंग से सब शावश्यक वस्तर्ण मिलती गई ।

तुर्फान से चलकर युश्चान-ध्यांग कड़ा-शहर पहुँचा, जो एक दोलारी-माषी नगर था। यहाँ उस समय दस संधाराम थे, जहाँ हीनयान मत के दो हजार भिष्ठु निवास करते थे। एक रात यहाँ ठहर कर युश्चान-ध्यांग कृषा (सं॰ कुषां) पहुँचा जो उस समय मध्य-पशिया का सबसे अधिक महत्त्वपूर्य नगर था। इसकी भौतिक सम्रद्धि और उष्ण सम्यता से युश्चान-ध्यांग बहुत प्रभावित हुश्चा। बीसवीं शताब्दी में को पुरालख-सम्बन्धी खोजें यहाँ हुई हैं, उनसे बहुत से ऐसे दश्य सामने आए हैं जिनमें युझान-ध्वांग ने भाग लिया होगा। कृषा गोवी के रेगिस्तान में एक नम्राजिस्तान जैसा या और इसके शासकों को योद्धा होना धानिवार्य था, क्योंकि यह नगर चारों धोर से तुर्क-मंगोलों से घिरा हुआ था। कृषा की गही पर इस समय एक तोखारी शासक बैठा हुआ था जिसका नाम सुवर्णदेव था, जो सुवर्णपुष्प का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसके राज्य में ४००० भिष्ठ थे जिन्हें वह सब प्रकार का संरक्षण देता था। चीन के तंग-वंशीय सम्राट से भी बसके कूटनीतिक सम्बन्ध थे। हीनयान मत के भिष्ठश्रों से यहाँ युझान-च्यांग के शास्त्रार्थ हुए। इस समय कृषा में मोच गुप्त नामक एक वृद्ध सन्त रहते थे जिनके साथ युझान-च्यांग के अध्ये सम्बन्ध हो गये। बुरे मौसम के कारण चीनी यात्री को कृषा में दो या तीन मास उहरना पड़ा। जब उसने वहाँ से प्रस्थान किया तो राजा ने उसे नौकर, कैंट और घोड़े, एक परा काफिजा ही दिया और राजा के साथ भिष्ठ तथा धन्य धार्मिक शागरिक-गण युझान-च्यांग को विदाई देने के लिए नगर की बाहरी सीमा तक आये।

कृषा होदने के दो दिन बाद युधान-ध्वांग पर हाकुकों ने आक्रमय किया और फिर वह टीन-शन के बलाव पर स्थित हिम-नदी पर भाया, जिसका उसने चिश्रमय वर्णन किया है। बागे चलते हुए चीनो यात्री हस्सिककुल (गर्म कील) के पास श्राया, जहाँ उस समय परिचमी तुकों का ख़ान तम्बू हाले पदा था। वह सन् ६३० ई॰ की बात है। ख़ान धार्मिक संस्कृति से रहित नहीं या और बौद्ध-धर्म की भोर उसका कुकाव था, क्योंकि पचास वर्ष पूर्व उसके पूर्व को गन्धार के एक जिनगुप्त नामक बौद्ध भिष्ठ से शिका मिल चुकी थी। ख़ान ने युधान-ध्वांग का सफारपूर्वक आविध्य किया और 'शुद्ध भोजन' खिलाया, श्रथीत चावल की रोटियाँ, मलाई, दूध, चोनी, शहद और किशमिशें। भोजन के बाद युधान-ध्वांग ने उसे धर्म का उपदेश किया, जिसके बाद ख़ान ने शसकतापूर्वक कहा कि धर्म के उपदेश को वह श्रद्धापूर्वक स्वीकार करता है। ख़ान ने भी युधान-ध्वांग को धपने पास रोकना चाहा, परन्तु जब यह सम्भव नहीं हुधा तो उसने उसे उसकी भारत तक की यात्रा में अपना राजकीय संरक्षया दिया, जिसके कारण युधान-ध्वांग पामीर और बैंकिट्रया के दरीं को आसानी से पार कर सका।

युधान-च्वांग का धागे का पदाव समरकन्द (प्राचीन मरकन्द) में पदा, जो क्यापारिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नगर था, क्योंकि वहीं भारत और चीन के काफिलों के मार्ग मिलते थे। यहाँ के लोग ज़ोरोष्ट्रियन धर्म और बुद्ध-धर्म के बीच विचित्तित होते रहते थे। युमान-च्वांग की इस नगर की यात्रा से तुर्क-ईरानी राज्य में बीद-धर्म को प्रकर्ष मिला। उसने यहाँ एक सभा की जिसमें धनेक भिच्चमों को दीचित किया गया भीर पूजा के लिए भनेक प्राचीन विहारों का पुनरुद्धार किया गया।

समरकन्द से यात्रा करता हुआ जीनी यात्री किन पर्वत-मार्गों की पार करने के बाद परिचमी तुर्क-साम्राज्य की दिख्यी सीमा पर पहुँचा। आक्सस नदी को पार कर गुआन-ज्वांग ने बैक्ट्रिया में प्रवेश किया, जो उस समय तुर्दु शह के शासन में यी, जो तुर्कों के प्रक बहे ख़ान का पुत्र था। सुर्दु शद का विवाह तुर्फान के राजा की बहिन से हुआ था, जो एक अद्वाल बौद्ध था। बैक्ट्रिया में बौद-धर्म का प्रचार सम्भवतः अशोक के धर्म-प्रचारकों द्वारा किया गया था। बैक्ट्रिया की राजधानी बल्लख थी। बल्ल और बैक्ट्रिया में उस समय अनेक विदार थे जहाँ हीनवानी भिष्ठ निवास करते थे। यहाँ के प्रज्ञाकर नामक एक विद्वान भिष्ठ का अल्लेख युआन-ज्वांग ने किया है, जिसके साथ सत्संग का उन्होंने खाभ उठाया था। आगे चल्लकर युआन-ज्वांग ने हिन्दूकुश को पार किया और वह बामियाल पहुँचा, जिसके टरय का उसने सही वर्षान किया है। इस समय बामियान मूँ दस बौद्ध विद्वार थे जिनमें कई हजार भिष्ठ रहते थे। युआन-ज्वांग ने दो विशास शुद्ध-सूर्तियों का भी उन्होंल किया है, जिनकी कैंबाई, कमशः १७० और १९४ कुट थी।

बासियान से चढ़ कर ६००० फुट कँचे शिवर दरें की पार कर युधान-ध्वांग किपश (काबुत के उत्तर में धापुनिक बेगराम गाँव) पहुँचा जो उस समय एक समृद स्थापारिक नगर था। शिवर दरें को पार करते हुए युधान-ध्वांग को डाकुओं का सामना करना पड़ा। किपश में उस समय एक बौद राजा राज्य करता था जो महायान में अदावान था। यहाँ युधान-ध्वांग ने विभिन्न बौद सम्प्रदायों की सभा की, जो पाँच दिन तक चलती रही। सन् ६३० में युधान-ध्वांग तम्पक होते हुए जलावाबाद (प्राधोन नगरहार) पहुँचा। यहाँ उसने प्रयम बार भारतीय भूमि पर पर रखा और उसे जलवायु और निवासियों के स्वभाव में एक विशेष अन्तर दिखाई पढ़ने जगा। गन्धार में गत कुः शताब्दियों से प्रयक्ष भीक-रोमन प्रभाव में बौद कला विकसित हो रही थी और वह बौद-धर्म का दितीय पवित्र स्थान माना जाता था। पेशावर उस समय हुयों के धाक्रमयों के कारय नष्ट-भ्रष्ट भवस्था में था। करीब दस बाल बौद विहार मन्न धवस्था में पढ़े थे और वहाँ कोई नहीं रहता था। स्तुप भी दुधी-फूटी धवस्था में पढ़े थे। उधान या उद्वियान

देशने भी युधान-व्यांग गया, जिसे हुणों ने गम्भार से भी अधिक नष्ट-अष्ट कर दिया था । किसी समय यहाँ १४०० विहार और १८००० भिष्न थे । जनता सब भी प्रायः बौद्ध यो और हीनवान और महायान दोनों ही प्रचलित थे, परन्तु सहा-बान का क्रय सान्त्रिक होता जा रहा था । उडियान और गम्धार से प्रस्थान करने के बाद युधान-ध्वांग ने उदभएड या उदक्खर ह के समीप सिन्छ नदी की चार किया और तक्शिला में प्रवेश किया। यहाँ भी उसने हुणों के द्वारा विनष्ट अनेक बौद्ध बिहार देखे । यहाँ से कुछ समय के लिए युधान-स्वांग कारमीर गया, जहाँ उस समय बीद्ध-धर्म का प्रचार था। यहाँ इस समय एक सी बीद विद्वार और ४००० भिष् थे और लोगों को बशोक और कनिष्क की स्मृतियाँ प्रिय थीं। कारमीर के राजा ने अपनी राजधानी प्रवरपुर (श्रीनगर) में युश्चान-ध्वांग का सम्मानपूर्वक स्वागत किया । यहाँ यभान-व्यांग ने एक सत्तर वर्षीय महायानी भिन्न के दर्शन किये जिनसे उन्होंने विज्ञानवाद की विशुद्ध परम्परा के सम्बन्ध में बहत-सी बातें सीखीं । युषान-ध्वांग ने मई सन् ६३१ से लेकर अप्रैल सन् ६३१ ई० तक अर्थात् पूरे हो वर्ष कारमीर में विवाय और इस बीच उन्होंने यहाँ बीद दर्शन का सध्ययन किया भीर भपने साथ चीन से जाने के सिए अनेक सुत्रों भीर शास्त्रों की प्रति-बिपियाँ भी करवाई ।

कारमीर से चढ कर बुजान-च्वांग पहले साकता (स्यालकोट) में ठका जो पूर्व काल में प्रीक राजा मिनान्दर और हुया अत्याचारी शासक महिरकुल (या मिहिरकुल) की राजधानी रहा था और जहाँ युमान-च्वांग से दो शताब्दी पूर्व केवस्वी दार्शनिक वसुवन्धु ने भी निवास किया था। स्यालकोट से चीनी यात्री व्यास नदी के बाय किनारे पर स्थित चीनशुक्त नामक स्थान पर खाया जहाँ उसे माध्यमिक मत में निव्यात प्रक वृद्ध ब्राह्मया मिला जिसके साथ सत्संग करते हुए उसने प्रक महीना एक गाँव में गुजारा। चीनशुक्त में युचान-च्वांग एक वर्ष तक ठहरा और सन् ६३४ की वर्षा में यह जालन्धर पहुँचा। यहाँ से चीनी यात्री मथुरा झाया जो उस समय बौद कला के लिए प्रसिद्ध थी। मथुरा से यशुना की छोर उपर जाते हुए वह कुरुचेत्र के समीव स्थायोरवर भी गया। उसके बाद चीनी यात्री कृषिय (प्राचीन संकारय) गया, जहाँ से वह कन्याकुळ्ज (कडीज) गया, परन्तु इस समय उसकी राजा हर्ष से भेट नहीं हुई क्योंकि राजा पूर्व में गया हुआ था। बाद में हर्ष कुचान-च्वांग का परम मित्र और संरचक हो गया। युद्धान-च्वांग ने हर्ष के व्यक्तित्व और शासन की प्रशंसा की है। अयोध्या को देखने के बाद जब चीनी यात्री गंगा के किनारे-किनारे प्रयाग जा रहा था तो रास्ते में उसे उमों ने प्रकद खिया।

भीर दुर्गा को उसे बिल देने का प्रयान किया, परन्तु किसी प्रकार युधान-व्यांग की जान बची। प्रयाग में उस समय बौद्ध-धर्म की भवस्था अधिक अव्ही नहीं थी। प्रयाग से चीनी यात्री ने कीशाम्बी जाकर वहाँ मगवान बुद्ध के स्मृति-चिन्हों को देखा।

प्रयाग में युद्यान-स्वांग ने भगवान बुद्ध के जन्म-स्थान की यात्रा करने का संकल्प किया। इसलिए वह वहाँ से उत्तर की धोर चल पदा, धीर आवस्ती (सहेत-महेत) होता हका कपिलवस्त और लुम्बिनी-बन पहेँचा। इसके बाद रामग्राम और इशोनगर (किसया) भी चीनी यात्री गया । यहाँ से लौटते हुए चीनी यात्री बाराण्सी बाया, जहाँ से वह उत्तर में वैशाला (बसाइ) गया । वैशाली से पाटिख-पुत्र और बहाँ से बोध-गया चीनी यात्री दर्शनार्थ गया । नाजन्दा महाविहार के भी युमान-च्यांग ने दर्शन किए । इस समय वहाँ दस हज़ार भिष्ठ थे जो सब महायान के अनुवायी थे । युकान-च्यांग १४ महीने ठहरा । योगाचार-सिद्धान्तीं और संस्कृत का उसने यहाँ विस्तत कथ्ययन किया। यहीं से राजगृह के दर्शनार्थ भी चीनी यात्री गया । नाकन्दा से प्रस्थान कर युद्धान-ध्वांग ने सन् ६३८ का वर्ष बंगाल और चम्पा में बिताया, जिसके बाद यह ताम्रजिप्ति पहुँचा, जहाँ से उसने हीनयान बौद्ध-धर्म के अध्ययनार्थं श्रीलंका की समुद्री यात्रा करने का विचार किया. परन्त शिक्सों के परामर्श के अनुसार उसने समृद्धी यात्रा नहीं की और उद्दीसा, महाकोशल, आन्ध भौर वेलगु प्रदेश में होते हुए काञ्चीपुरम् पहुँचा जहाँ उसे पता चला कि सिंहल में राजनैतिक धशान्ति चल रही है। इसलिए उसने सिंहल जाने का विचार छोड़ दिया कीर उत्तर की धोर चलते हुए उसने भरूकच्छ (भक्षींच) धीर वलमी की यात्रा की। सिन्ध और मुख्यान की बात्रा के बाद युमान-व्यांग फिर नालन्दा में ठहरने के बिए बीट श्राया । कामरूप (श्रासम) के राजा भास्कर वर्मा के निमन्त्रण पर वह उसके दर्बार में भी गया, जिसके बाद हर्ष से उसकी मेंट हुई । इर्ष के द्वारा बुलाई गई दी सभाश्रों में, जो कतीज शीर प्रयाग में हुई, युश्चान-व्यांग ने भाग जिया। इन सभाष्टीं का विस्तृत विवरण युद्यान-व्यांग ने दिया है। कन्नीज से प्रस्थान कर जालम्बर श्रीर तकशिला में दोते हुए युश्रान-ब्वांग श्रवने पूर्व मार्ग से ही नगरहार पहुँचा जहाँ एक विहार में निवास करने के परचात उसने सन ६४४ में हिम्दुकुश की पार किया और काशगर, यारकन्द और खोतान की यात्रा करते तथा कुछ समय के लिए तुन-हुआंग विहार में विश्राम करते हुए सन ६४५ ई॰ में चंगन पहुँचा जहाँ राजधानी के राज-पदाधिकारियों और भिष्ठशों ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सम्राट ने उसे बिना भन्मित जाने के अपराध के लिए न केवल चमा कर दिया.

बिक्क उसका इस बात के बिष् धिमनन्दन मी किया कि सबके करवाण के बिष् उसने अपने जीवन को इसने संकर में डाजा। सम्राट ने मन्त्री बनने के बिष् युधान-ध्यांग के सामने प्रस्ताव रक्खा जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। शेष जीवन युधान-ध्यांग ने एक बौद्ध भिष्ठ की ही तरह एक विहार में विसाया जिसे सम्राट ने विशेषतः उनके लिए बनवाया था। यहाँ भारत से खे जाए गए ६०० प्रम्थों के चीनी अनुवाद का काम उन्होंने स्वयं और धन्य अनुवादकों की सहायता से करना शुरू किया। अनुवादकार्य और धर्मोपदेश करते हुए इस महान साधक चीनी भिष्ठ ने, इस बात की प्रभिक्षा के साथ कि उसने एक बच्छा और सो हेश्य जीवन बिताया है, सन् ६६४ ई० में शान्ति पद निर्वाण में प्रवेश किया।

#### इ-त्सिंग

जब युचान-च्यांग भारत की यात्रा के बाद चीन पहुँचा, उस समय इ-स्लिंग दस वर्ष का बालक था, परन्तु उसने बाँद्ध मिच्च के जीवन की तैयारी कर जी थी। चाँद्द वर्ष की धवस्था में उसने भिच्च-संघ में अवेश किया। यद्यपि उसने सन् ६४२ ई० में ही भारत की यात्रा करने का संकल्प कर जिया था, परन्तु सन् ६७१ ई० अथांत् अपनी ३७ वर्ष की धवस्था में ही वह धपनी इच्छा को कार्यस्प में परियात कर सका। इ-स्सिंग २४ वर्ष तक धर्यात् सन् ६७१ से लेकर सन् ६६४ ई० तक ध्रपने देश के बाहर रहा और इस बीच उसने ३० से ध्रिक देशों की यात्रा की। सन् ६६४ ई० में वह चीन लौटा। अपने साथ ४०० प्रन्थों को वह भारत से चीन ले गया था। इनमें से ४६ प्रन्थों का उसने स्वयं चीनी भाषा में धनुवाद किया। सन् ७१३ ई० में ७६ साल की ध्रवस्था में उसकी मृत्यु हो गई।

इ-स्सिंग ने खपनी भारत-यात्रा दोनों और से समुद्री मार्ग द्वारा की। उसके यात्रा-निवरणों में यद्यपि युश्रान-व्यांग के समान वैज्ञानिक रुचि और विविधता नहीं हैं, परन्तु मानवीय तत्व की अधिकता है। भारत के अलावा उसने सुमात्रा, श्रीविजय (श्राधुनिक पलेमबंग) और मलाया की भी यात्रा की। सन् ६७३ ई० में वह वाल्रिलिप्त में उत्तरा और बदुपरान्त मगध में यात्रा करता हुआ बोध-गया आया जहाँ उसने बोध-वृद्ध की पूजा की। दस वर्ष उसने सदर्म का अध्ययन करते हुए और प्रन्थों का संग्रह करते हुए नालन्दा में बितायं। ताल्रिलिप्त के मार्ग से ही उसने सन् ६६४ ई० में भारत से प्रस्थान किया। श्रीविजय पहुँच कर वहाँ उसने चार वर्ष संस्कृत के अध्ययन में बिताये जिसके बाद एक बार वह चीन जाकर फिर श्रीविजय लौट श्राया और अन्त में सन् ६६४ ई० में चीन लौट गया, जहाँ सम्नाट और नागरिकों की ओर से उसका उसी प्रकार सम्मान किया गया जैसा युश्रान-व्यांग का किया गया था।

इ-िल्संग ने जिला है कि कोरिया के अनेक भिष्ठुओं ने भी मध्य-एशिया के मार्ग से और समुद्री मार्ग से भारत की यात्रा की थी, परन्तु यात्रा की कठिनाइयों के कारत्य वे भारत में ही मर गये और कभी अपने देश वापस नहीं पहुँचे। इ-रिसंग ने चीन से भारत आने वाले यात्रियों के जिए सिफारिश की है कि उन्हें भारत में प्रवेश करने से पूर्व श्रीविजय में अपनी संस्कृत की शिष्ठा पूरी कर जेनी चाहिये। वस्तुतः इस युग में हिन्द-चीन और हिन्देशिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव अस्विधक था और विचारों, पुस्तकों और कज्ञा-कृतियों का निरन्तर आदान-प्रदान भारत, सिंहज, जावा, कम्बोडिया, चम्पा और चीन के कान्टन प्रदेश के बीच चलता रहता था।

इस प्रकार एशिया के इतिहास के इस प्रकाशवान युग में महान तंग-वशीय इन चीनी तीर्थ-यात्रियों ने अपनी यात्राओं और धार्मिक प्रन्थों के अनुवादों से सुदूर पूर्व को भारत के साथ एक प्रेम-सुत्र में बाँध दिया।

# बौद्ध कला का संचिप्त पर्यवेचण

भगवान बुद्ध के भाज्यायी भिक्तवर न्यापारी वर्ग के थे, इसिलए उन्होंने विशास स्तूप भौर खैर्य बनवाये, जैसे कि सांची भौर भरहुत मध्य-भारत में, भमरावती भौर नागार्जुनकोचडा दिख्य-भारत में भौर कार्ले भीर मज परिचमी भारत में । भिष्ठ भीर भिष्ठियों संव की रचना भगवान बुद्ध की करुया का परियाम थी। ये भिष्ठ भीर भिष्ठियोयाँ भक्तर देश में चारिकाएँ करते रहते थे। जैसे-जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई, गृहस्थ उपासकों ने, जिनमें अशोक ध्रमणी था, उनके लिए चैत्य, स्तूप भीर विहारों का बनवाना शुरू किया। भनेक गुफा-मन्दिर शान्त और सुरम्य प्राष्ठिक वातावरया में बनवाये गये जैसे कि बम्बई राज्य के भन्तर्गत कार्ले, कान्हेरी भीर भज में तथा दिख्या में भजन्ता में। चित्रकला भीर मूर्तिकला का भी उपयोग भगवान तथागत के गौरव और उनके जीवन की महत्ता को दिखाने के लिए किया गया भीर इसी उद्देश्य से जातक और मन्य कड़ानियाँ भी कला-कृतियों के रूप में संकित की गई।

त्वीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से खेकर त्वीय शताब्दी ईस्वी तक के समय में बौद कला और संस्कृति का विस्मयकारी विकास हुआ। अनेक स्तूप और चैत्य इस युग में बनाये गये जिनमें भगवान बुद के पूर्व-जन्म की कथाओं को भी अंकित किया गया। बौद कला को धर्म से प्रेरणा मिली। बौद विहारों की मूर्ति-कला सम्बन्धी समृद्धि यह दिखलाती है कि धर्म का अर्थ कर्मकाण्ड या सिद्धान्त ही नहीं है, बिक्त वह एक अन्तहिंत आध्यास्मिक गुण है जो किसी न किसी प्रकार अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। भारत के उत्तर-पश्चिम में यूनान और रोम के प्रभाव के कारण एक मिलित कला का विकास हुआ और एक पूर्ण बौद लाणिक निद्रान की गन्धार नाम से विवृत्ति की गई।

बौद्ध कला में स्तूप

बौदों के जिए पूजा की सर्वोच्च वस्तुएँ जि-रत्न अर्थात् बुद्ध, धर्म श्रीर संघ हैं। इनके अजावा बुद्ध, अत्येक बुद्ध और कईतों के धातुओं पर बनाये गये स्मारक भी हैं। इन धातुओं को इस तीन श्रेणियों में बाँट सकते हैं, (1) शारीरिक, (2) उद्देशिक, श्रीर (3) पारिभोणिक।

परम्परा के अनुसार भगवान बुद्ध के प्राचीनतम शरीरिक धातु वे बाल ये को उपासक तपस्सु और मिल्लिक को दिये गये ये बौर जिन पर उन्होंने अपने देश उद्दोसा में एक चैत्य बनवाया था।

मुख्य 'शारीरिक' धातु वे माने जाते हैं जो मृत्यु के बाद जलाने से बचते हैं। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण महलों के देश में हो गया तो राजगृह के अजातशत्र, वैशाली के लिच्छ्रवि, किपलवस्तु के शावय, अहलकष्प के बुलि, पाषा के महल, कुशीनगर के महल, राम-प्राम के कोलिय और वेठ द्वीप के एक ब्राह्मण, इन सब लोगों ने भगवान के धातुओं को बाठ भागों में बाँट लिया और उन पर कमशः राजगृह, वेशाली, किपलवस्तु, अहलकष्प, पावा, कुशीनगर, रामप्राम और वेठ द्वीप में स्तूप बनवाये। इनके भलावा पिष्पिलवन के मौयों तथा द्रोण नामक एक ब्राह्मण ने भी भगवान की धातुओं के कुछ शों पर स्तूप बनवाए। इनके भलावा भगवान के शीन दन्त-धातुओं का भी उहलेख है, जिसमें से एक की पूजा स्वर्ग में होती है, एक की गन्धार देश में और एक किलंग देश में नागों द्वारा पूजा जाता है। भगवान के एक दन्त-धातु के किलंग की राजधानी दन्तपुर में खे जाये जाने की भी कथा है।

भगवान बुद और अन्य अहंतों द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, पात्र, वृत्त आदि की भी पूजा की जाती है। यह निरचयपूर्व कहीं कहा जा सकता कि इन स्मारकों की पूजा कब आरम्भ हुई, परन्तु इतना असन्दिग्ध है कि मध्य-युग से पूर्व इस प्रकार की पूजा उत्तर और दिच्चा दोनों में पूर्व रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। फाहियान ने पेशावर में बुद के भिन्ना-पात्र को देखा था। भगवान बुद के काषाय वस्त्र और संघाटी जैसे अन्य स्मारकों का वर्षान चीनी यात्रियों ने किया है। पालि प्रम्थ 'दीपवंस' में न केवल भगवान बुद बिक्त उत्तक पूर्ववर्ती बुदों की भी प्रयुक्त बस्तुओं का उल्लेख किया गया है। भीनी यात्री युद्धान-द्वांग ने भगवान बुद्ध के द्वारा छोड़ी गई छाया का भी उल्लेख किया है, जिसके दर्शन उसने कीशाम्बी, गया और नगर में किये थे। इसी प्रकार भगवान बुद्ध के द्वारा छोड़े गये पद-चिन्ह भी पूजे जाते हैं।

'चैत्य' शब्द की ब्युत्पत्ति 'बिसा' से है। चिता की अवशिष्ट किसी भी वस्तु पर जो स्मारक खड़ा किया जाय, वह चैत्य कहखाता है। इस प्रकार के स्मारक बुद्ध-पूर्व काल में भी खड़े किये जाते थे। पारिमाचिक अर्थों में चैत्य से सर्थ एक टीखे से होता है, जिसमें किसी महापुरुष की हड्डियाँ, राख, दाँत या बाज जैसी कोई वस्तु रक्ली गई हो। इस प्रकार यह एक पूजा का स्थान भी होता है। स्तूप का श्रर्थ भी एक टीजा होता है, या साधारयातः जो कोई भी वस्तु उठाई जाय, या स्थापित की जाय, वह स्तूप कहजाती है।

स्तूप को कभी-कभी दगोबा भी समक जिया जाता है, परन्तु बस्तुतः हगोबा स्तूप का वह एक भाग होता है जहाँ स्मारक रक्खे जाते हैं। सभी स्तूपों के जिए यह बावश्यक नहीं है कि वहाँ स्मारक वस्तुएँ रक्खी ही जाएँ। देवल किसी पूज्य स्थान पर ही स्मारक-स्वरूप स्तूप बना दिये जाते थे। भगवान बुद्ध ने जहाँ वाराणसी के सभीप धर्मचक्र-प्रवर्तन किया था और जहाँ ४०० प्रस्थेक बुद्धों ने निर्वाण प्राप्त किया था, वहाँ दो स्तूपों की स्थापना की गई थी।

प्राचीनतम स्तूपों के नमूने स चो और भरहुत हैं। इनके आधार वृत्तात्मक या वर्गाकार है और इनके चारों ओर कहीं पापाय-वेष्टिनयों है और कहीं नहीं भी हैं। ईट का बना प्राचीनतम स्तूप पिपरावा का है जो नेपाल की सीमा पर है। सम्भवतः इसका निर्माण ४४० ई० पूर्व किया गया। इस स्तूप से यह प्रकट होता है कि चहानों की स्थापत्य-कला से पूर्व ईटों का प्रयोग किया जाता था।

सांचा का स्तूप बौद कला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। कहा जाता है कि तृतीय शसाब्दी ईस्वी-पूर्व अशाक ने इसका निर्माण करवाया। एक शताब्दी बाद इसमें कुछ पोरवर्ड न किए गए। इसकी पाषाण-वेष्टनियाँ इसी प्रकार के परिनदर्ज में में हैं। सांची का स्तूप सुमेरु पर्वत को अभिष्यक्त करता है और उसके प्रत्येक भाग का अभिष्यंजनात्मक अर्थ है। पहले सांची के स्तूप में केवल एक हो छुत्र था, परन्तु बाद में उनकी संख्या में वृद्धि कर दी गई जिससे उसका आकार एक प्रासाद के समान हो गया और गुम्बल की सम्बाई बढ़ गई। इसी प्रकार की बात हमें नेपाल के स्वयम्भूनाथ-प्रनिद्द और अनुराधपुर के थूपाराम दगोला (२४६ ई० पूर्व) में देखने का मिलती है। जावा के बोरोलुद्द और बर्मा के मिंग्युन स्तूपों की सांची के स्तूप से तुलना करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्तूप-निर्माण-कला विकास करते हुए उस श्रवस्था में पहुँची जब स्तूप सीढ़ियों के समान अनेक भागों से युक्त प्रासाद के श्राकार में बनाये जाने खगे। सिंदल के पोलोक्तरवा नामक स्थान में स्थित महल-प्रासाद इसका एक उदाहरण है।

मृतिंकला और कांस्य मृर्विया

परथर भीर काँसे की बनी मूर्तियाँ भारत में केवल कला की वस्तुएँ ही नहीं, बस्कि धार्मिक पूत्रा की धालम्बन भी मानी जाती रही हैं। बाज उनका सहस्व

प्ररात्त्व और प्रतिमा-विद्या की इच्टि से भी हो गवा है. परन्त किर भी उनका प्रभाव श्राधिकतर उनकी सीन्दर्य शक्ति के कारवा ही है। ततीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व भारतीय मूर्ति-कला ने भनेक महिमाशाली रूप प्राप्त किये। सारनाथ का सिंह-स्तम्भ-शीर्षक तथा रामपुरवा का पाषामा वषभ अपने भोज और अभिन्यक्ति के कारम मौर्ययगीन मूर्तिकारी की सर्वश्रेष्ठ कला-कृतियाँ माने जाते हैं। इनके श्रलावा परखम भीर पटना में प्राप्त यच यथा दीदारगंज ( ततीय शताब्दी ईस्बी-पूर्व ) में प्राप्त यावशी की मुर्तियाँ अपने आकार और रूप के कारण अत्यन्त महिमाशाबिनी हैं. यद्यपि उनकी धाप्यात्मक धभिन्यक्ति उतनी विशद नहीं है। सौर्य-युग के लोध-जीवन को धमि-व्यक्त करने वाली कांस्य-मूर्तियाँ सभी प्राप्त नहीं हुई हैं । द्वितीय शताब्दी ईस्थी-पूर्व भारतीय कला के इतिहास में पूक गहन क्रियाशीलता का युग शुरू हुआ। बीद धर्म के प्रभाव-स्वरूप इस युग में सांची, भरहत, धमरावती और नागार्ज नकोचढा की समृद्ध मृतिकारी का जन्म हुआ। अमरावती और उसके प्रशेस में भगवान बुद्ध की कुछ काँसे की बनी हुई मुर्तियाँ मिली हैं, जिनका समय बुसरी शताही ईस्वी से पूर्व का नहीं हो सकता । दसरी शताब्दी के बाद धातु की बनी बुद्ध-मूर्तियाँ भी काफी जोकप्रिय हुई भीर काफी संख्या में मिलती हैं। यद्यपि धातुओं से मूर्ति बनाने की कला अत्यन्त प्राचीन है, परन्तु इस प्रकार की बनी मुर्तियाँ प्रथम शाताव्दी इस्वी से पूर्व की नहीं मिखवीं। इस युग की कुछ छोटी मुतियाँ उत्तर में तकशिला श्रीर दक्षिण में समरावती में मिली हैं।

प्रथम शताब्दी ईस्वी में मूर्ति-कला का एक जीवित और बहुफलदायक सम्प्रदाय मथुरा में चल पहा जिसका पूर्ण विकास गुप्त-युग (चीयी-पाँचवी शताबदी ईस्वी) में हुआ। गुप्त युग सम्पूर्ण भारतीय कला का ही स्वर्ण-युग माना जाता है। मथुरा, सारनाथ, और विहार की बुद्ध-मूर्तियाँ इस पूरे युग के आदर्शों की प्रतिनिधि-स्वरूप हैं। आध्यात्मक आमा से इन मूर्तियाँ के मुख प्रकाशित हैं और उनके प्रसन्ध चदन और निमत अवलोकन सब प्राणियों के प्रति बुद्ध की करुणा को प्रकट करने में समर्थ हैं। गुप्त-युग की कांस्य मूर्तियाँ पाषाया मूर्तियाँ के समान ही कलापूर्ण हैं, जैसे कि विहार राज्य के मुखतान गंज (पाँचवी शताबदी ईस्वी) में प्राप्त बुद्ध-मूर्ति, जो आज बरिमधम आर्ट गेलरी में है और इसी प्रकार सिंध के मीरपुर-खास स्तूप से प्राप्त बद्धा की मूर्ति। आठवीं शताबदी ईस्वी से धातु-निर्मित मूर्तियाँ अधिकाधिक लोकप्रिय होने लगीं। पाल-वंश (नीवीं शताबदी से बारहवीं शताबदी तक) की धातु-मूर्तियाँ, जो बिहार राज्य में नालन्दा और कुर्किहार से प्राप्त हुई हैं, भपने रूप के परिष्कार और आध्यात्मक अभिन्यक्त की समृद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं।

नालम्दा का प्रभाव बौद कज़ा की दृष्टि से भी अस्यम्य महान रहा है। जावा, सुमात्रा, नेपास और बर्मा तक उसने कला-कृतियों के द्वारा बौद संस्कृति के सन्देश को भेजा है।

बौद्ध कांस्य-मृतियाँ दिष्ण में, विशेषतः तंजीर जिले में, कुछ मात्रा में मिली हैं, जिनका समय दसवीं शताब्दी ईस्वी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी ईस्वी तक है। समरावती, नालन्दा श्रीर नागपदिनम् की बौद्ध मृतियों के सध्ययन से हमें यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि कहाँ तक भारतीय कला ने बर्मा, थाईलैयड, मलाया, सुमात्रा, जावा भौर हिन्द-चीन की कला को प्रमावित किया है।

#### चित्रकता

जातक और अन्य बौद साहित्य में चित्र-कला सम्बन्धी अनेक निर्देश मिलते हैं। बौद कला के प्राचीनतम अवशेष हमें अजन्ता के चैत्य-भवन में मिलते हैं, जिनका समय द्वितीय शताब्दी इंस्वी-पूर्व है। गुप्त-काल (पाँचवीं-कुटी शताब्दी इंस्वी) में बौद चित्रकला का विकास हुआ। इस युग के सर्वोत्तम उदाहरण हमें बाव (मध्य-भारत) और अजन्ता में मिलते हैं। इनमें बुद के जीवन-सम्बन्धी तथा अनेक जातक-कथाओं सम्बन्धी चित्र मिलते हैं, जो अपने शान्त, विरागमय प्रभाव और कोमजता तथा भाव-गाम्भीयें के लिये प्रसिद्ध हैं।

## एशिया के अन्य देश

बौद्ध कला का एशिया पर इसन? अधिक प्रभाव पदा है कि उसकी किसी अन्य से तुलना नहीं की जा सकती । बौद्ध कला का भारत और एशिया में निर्वाध विकास अध्ययन का एक मनोरम विषय हैं। भारत के प्राचीनतम ऐतिहासिक स्मारक बौद्ध ही हैं और सतन रूप से राजवंशों के लोगों के संरक्षण-स्वरूप जो महान स्मारक निर्मित किये गए, वे धार्मिक श्रद्धावान पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के समस्त कला-निर्णायकों के लिए भी आदर की वस्तु हैं।

सम्राट श्रशोक के श्रभिलेखों से यह ज्ञाव होता है कि विदेशी राजाओं से उसके सम्बन्ध थे। इसलिए यह माना जा सकता है कि सम्भवतः उसके स्तम्मों के शीर्ष-भाग पर पारसी प्रभाव पहा हो। मथुरा के चत्रपो के समय में भीर कुषाण-युग में भारत की श्रादिम कजा-शैलियों और विदेशी कला-शैलियों का सम्मिश्रण हुआ। कुषाण-काल की मूर्तियों में एक शक्तिशाली रूप में गन्धार प्रभाव हिंगोचर होता है। श्रकगानिस्तान के बेगराम नामक स्थान में जो हाथीदांत पर कड़ी हुई कृतियाँ मिजी हैं, उनकी मथुरा से प्राप्त प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्बी की कुषाण मूर्तियों से श्राश्चर्यजनक समानता है। श्रंगार-सज्जा का दश्य भी श्रद्वस

कवा-कृति है और सांची के इस सम्बन्धो चित्र के समान ही है। ग्रीक-रोमन परम्पराधों का प्रभाव गन्धार-कला पर पढ़ा, जिसके परिणाम-स्वरूप बुद्ध और बोधिसत्वों की कुछ सर्वोत्तम मृतिबों का निर्माण किया गया। मानवीय रूप में भगवान बुद्ध की प्राचीनतम सर्तियाँ गन्धार-कला की ही हैं जो कम से कम मधुरा भीर भ्रमरावती की देशी प्रवालियों की समकालीन अवश्य थीं। यहाँ शास्ता की मानवीय सौन्दर्य के साथ चित्रित किया गया है, श्रीक देवता अपीली के शारीरिक सीन्दर्य के अनुकरण पर । उनके वस्त्रों पर जो यहाँ सिक्सने दिखाई गई हैं वे भी श्रीक-रोमन मूर्ति-कजा की एक विशेषता ही हैं। गन्धार-कजा के कलाकारों ने शारीरिक ग्रंगों के चित्रण में बढ़ी दखता का परिचय दिया है। गन्धार-कला की एक मूर्ति बुद्ध के चीयाकाच रूप में भी मिली है, जो लाहीर के मंग्रहालय में रखी हुई है। गन्धार-कत्ता की एक अन्य विशेषता यह भी है कि वहाँ बुद्ध के ग्रंग-रचक के रूप में बच्चपाणि को चित्रित किया गया है. जिसकी करपना का आधार प्रीक बीर हरकुलीज़ है। बासियान (श्रफगानिस्तान) से पूर्ववर्ती गन्धार-कला के आधार पर दो विशाल बुद्ध-मूर्तियाँ निर्मित की गईं जिनका काल तीसरी और चौथी शताब्दी ईस्बी है। इन १७४ और १२० फट ऊँची तो बुद्ध-मृतियों को युद्धान-च्वांग ने श्रपने मार्ग में देखा था। एक पहाड़ी को काटकर ये मुतियाँ बनौई गई थीं, जिनके चारों और का करीब एक मील का प्रदेश बौद्ध विहारी और चैंग्यों से विरा हुआ था। उत्तरकालीन गन्धार-कला की यह एक विशाल सृष्टि है। फान्द-किस्तान (श्रफगानिस्तान) में भी बुद्ध और बोधिसखों की कुछ मुतियाँ मिली हैं, जो भसाधारण रूप से सुन्दर हैं भीर जिन पर कशलता से काम किया गया है।

चीनी-तुकिस्तान और जावा में हारीति का चित्रस्य किया गया है जो माता के वात्सस्य की प्रतीक हैं। कुचा-प्रदेश के किज़िल नामक स्थान में एक चित्र बुद्ध-जीवन सम्बन्धी मिला हैं। नेपाल के दी प्राचीनतम स्तूप शम्भुनाथ और बोधिनाथ हैं। तिब्बत का ग्यन-त्से स्तूप जावा के बोरीबुद्दर स्तूप की याद दिलाता है।

नेपाल और विञ्नत में बौद्-धर्म नास्नन्ता से गया था, अतः पालधंशीय कता का इन दोनों देशों की कता पर अत्यधिक प्रमाव पदा है। अनेक युद्ध और बोधिसत्वों का चित्रण इस प्रकार इन देशों में किया गया है, यथा ध्यानी युद्ध, मानुषी बुद्ध, मैषज्य बुद्ध, मैत्रैय बुद्ध आदि। तारा, मारीचि, लोकपाल और जम्माल जैसे अनेक देवो-देवताओं के भी चित्रण किए गए हैं। आचार्य पद्मसम्भव और अतिश जैसे भारतीय महापिषडतों के चित्रभी विञ्चती कता में संकित किए गए हैं।

बौद कता के कुछ करवन्त विस्तवकारी स्मारक शीवंका में पाए जाते हैं। एक प्रायन्त प्राचीन काल की महत्त्वपूर्व दुव-मूर्ति ध्वान-मुद्धा में हमें कानुरावपुर में देखने को मिलती है। सिंहली कसा की एक अनुत कृति न्यारहवीं-वारहवीं शतावदी की महापरिनिर्वाय मुद्धा में माप्त खुब-मूर्ति है। यह मूर्ति सिंहल के पोलोन्नक्वा नामक स्थान में पाई गई है। सिरिगिरिय में प्राप्त कप्सराक्षों कादि के चित्र प्रक्षच-चित्रकला से गहरे रूप से सम्बद्ध और प्रमावित हैं। अनुरावपुर का थूपाराम दगोवा सिंहली स्त्प-रचना का एक वित उत्तम उदाहरवा है।

बर्मा के प्राचीनतम स्तूप सादे और भारतीय ढंग के हैं। पेगन का दसवीं शताबदी ईस्वी का गक्ये-नदौन स्तूप सारनाथ के अमेक-स्तूप की शैकी का है। इसरी बर्मा का क्यांग मुदाड स्तूप साँची के स्तूप से काफी समानता रखता है। पेगन के पूर्वी पेतलेक पेगोडा में आतक की कहानियों से अनेक चित्र अंकित किए गए हैं। नागार्ज नकीयडा में भी इसी श्रकार के चित्र पाए जाते हैं।

ज्ञान-प्राप्ति के बाद अगवान बुद्ध की एक त्फान में नाग सुचिवन्द ने रचा की थी। इस दरय का अंकन स्थाम में बड़ी खोकप्रियता के साथ किया गया है। त्रायस्त्रिंश लोक से संकारय में अगवान बुद्ध के उतरने के दरय को भी स्थाम के कलाकारों ने अनेक प्रकार से चित्रित किया है।

जावा में शैकेन्द्रों के युग में, अर्थात् आठवीं शतान्दी ईस्वी से केकर दसवीं शतान्दी ईस्वी तक, बौद कला का सर्वाधिक विकास हुआ। भारत के पाल और चोल वंश के राजाओं से शैकेन्द्र नरेशों का सतत सम्बन्ध रहा। जावा की कला यशिप भारतीय काल से ही मूलतः उत्पन्न थी, फिर भी उसने विकसित होकर स्वयं नालन्दा और नागपट्टिनम् की कला को प्रभावित किया। चयबी मेन्द्रुत के मन्द्रिर में बुद भगवान बोधिसत्यों से चिरे धिन्नत किए गए हैं। जावा की यह एक सुन्दर कला-कृति है। बोरोबुद्र स्त्य के पास भगवान बुद्ध के जीवन और विभिन्न जातकों से चित्र उपस्थित किए गए हैं, जो अपने कलात्मक सौन्दर्य के लिए विख्यात हैं। बोरोबुद्र का स्त्य अबुत सौन्दर्य का स्मारक है और उसकी रचना श्रीचक्र के नमूने पर सर्वतोभद्र शैली में हुई है। इस स्त्य का महान अभिन्यंजनात्मक महस्व है, क्योंकि इसमें सुमेर पर्वत की रचना के साथ कर्म के शुभाग्रभ परियामों की भी मूर्तिवद्ध अभिन्यक्ति की गई है। जहाज़ का तो मूर्तिवद्ध निदर्शन हतना सुन्दर कहीं किया ही नहीं गया। जावा के सिंगसारी नामक स्थान में प्रज्ञापारमिता की एक मूर्ति मिली है जो बारहवीं या तेरहवीं शतान्दी ईस्वी की है। इस देवो की यह मूर्ति विश्व की सम्भवतः श्रेष्टतम मूर्ति है। घातुओं की बनी हुई कई बुद-मूर्तियाँ

भी जावा में मिली है, जिनमें एक पर्मपाणि बोजिसला की चाँदी की मूर्ति भी है, जो जकार्ता के संप्रहाजय में रक्ली हुई है।

भारत से बाहर बीद कता ने मूर्तिकारी की एक समृद्ध रचना की है जिसके कई विशिष्ट नमूने भारत में भी अपनी तुक्रना नहीं रखते । मूर्तिकारों ने अपनी श्रेष्ठ कला-कृतियों में जिस विशास कर्पना-शक्ति और विचार का परिचय दिया है, इसके कारण ने विश्व के विद्वानों और कला-निर्मायकों के ज्यान और आदर की बस्तु यन गई हैं।

## बौद्ध महत्त्व के स्थान

## उत्तरी भारत

तम बुद्ध भारत-भूमि में घपने पद्द-चिन्ह और सम्पूर्ण मानव-जाति की आस्मा पर घपनी जाप होड़ गए हैं। इस मानवीय शिक्षक ने स्वर्गीय देवताओं को भी निष्मम कर दिया और जिन स्थानों को उसने घपनी विद्यमानता से पवित्र किया, वे पूजा के महान स्थान बन गए। भगवान बुद्ध ने घपने महापरिनिर्वाण से पूर्व कहा था कि अदावान आर्थ आवक को इन चार स्थानों का विराग की बृद्धि के हेतु दुर्शन करना चाहिए। वे चार स्थान है—(१) कुम्बिनी वन, जहाँ तथागत का जन्म हुखा, (२) बोध-गया, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, (३) ऋषिपतन सगदाय (सारनाय), जहाँ उन्होंने प्रथम धर्मोपदेश दिया, और (४) कुशीनगर, जहाँ उन्होंने धनुपाधि-शेष निर्वाण में प्रवेश किया।

डपयुंक चार स्थानों के श्रतिरिक्त चार श्रन्य स्थान हैं, जो बौद्ध धार्मिक साहित्य में श्रत्यन्त पवित्र माने गए हैं। वे हैं बुद्धकालीन कांसल देश की राजधानी श्रावस्ती, संकारय, मगध की राजधानी राजगृह और लिच्छ्रवियों की वैशाली। उपयुंक श्राठों स्थान मिला कर बौद्ध साहित्य में 'श्रद्ध-महाठानानि' या श्राठ महा-स्थान कहलाते हैं।

### लुम्बिनी

लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस स्थान की आधुनिक स्थिति रुम्मिनदेई है जो नेपाल की तराई में स्थित है। भगवान बुद्ध की जन्म-भूमि होने के कारण इसका महस्त्र बढ़ा और कई विद्वार आदि यहाँ स्थापित किए गए, जिनमें आज कोई विद्यमान नहीं हैं। हाँ, अशोक का स्तम्भ अवस्य विद्यमान है, जिस पर अंकित अभिनेख से हमें पता लगता है कि सम्राट अशोक ने अपने शास्त्राभिषेक के बाद बीसवें वर्ष में इस स्थान की बाना की थी। अशोक के इस अभिनेख पर वे शब्द अंकित हैं, "यहाँ भगवान बुद्ध उत्पक्ष हुए थे।" इससे असम्बन्ध रूप से भगवान बुद्ध के जन्म-स्थान की पहचान हो जाती है। अशोक-स्तम्भ के अलावा यहाँ एक प्राचीन चैत्य भी है, जिसमें एक भूति पर भगवान बुद्ध के जन्म का दृश्य शंकित है। बोध-गया

बोध-गया में भगवान बुद ने सम्यक् सम्बोधि प्राप्त की थी। यह स्थान हिन्दुओं के तीर्थ-स्थान गया से व मील दिक्या में स्थित है। अद्धाल बौद्धों के लिए इस स्थान से अधिक पवित्र स्थान सीई कूसरा नहीं है। अनेक विहार, चैरव और स्मारक इस स्थान के चारों और स्थापित किए गए हैं और चीनी यात्री युद्धान-ध्वांग ने इसका जो वर्णन किया है, उससे पता लगता है कि कितना वैभवशाली इसका अतीत रह चुका है।

युमान-च्वांग के वर्णनानुसार मौजिक बोधि चैत्य की स्थापना आशांक ने की थी। अशोक के एक शिजा-केल में भी सम्नाट के द्वारा की गई 'सम्बोधि' की यात्रा का बरुखेल है। इस 'सम्बोधि' स्थान से तारपर्य बोध-गया से ही हो सकता है। सम्मव है अशोक ने इस स्थान पर कोई चैत्य बनवाया हो, परम्तु आज हमें उसके कोई चिन्ह नहीं मिलते। युमान-च्वांग के वर्णन से यह जान पढ़ता है कि आज जिस आकार और शक्ज में यह मन्दिर विद्यमान है, ठीक उसी आकार और शक्ज में यह सत्वीं शताब्दी हैस्वी में भी विद्यमान था। महाबोधि मन्दिर करीब १६० फुट केंचा है और उसमें भूमि-स्पर्श करती हुई मुद्रा में भगवान बुद की एक मूर्ति स्थापित है। मन्दिर के चारों बोर अन्य अनेक स्थान हैं, जो बुद्ध-प्राप्ति के समय और उससे कुद्ध दिन बाद के अगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से सम्बद्ध हैं।

#### सारनाथ

सारनाथ में भगवान बुद्ध के भपना प्रथम उपदेश दिया, इसिलए इसे बीद्ध-धर्म के जन्म का सूचक मानना चाहिए। यह धर्मचक-प्रवर्तन का स्थान है। इसिलए शिलालेखों में इसका निर्देश 'सद्धमंचक-प्रवर्तन-विहार' के नाम से किया गया है। भगवान बुद्ध के जीवन-काल में सारनाथ का नाम ऋषिपतन मगदाव (इसिपतन मिगदाय) था। इसके प्रारम्भिक इतिहास का पता नहीं लगता। भगोक के समय से इसकी अधिक प्रसिद्ध हुई। धशोक ने यहाँ कई स्मारक स्थापित किए, जिनमें प्रसिद्ध धशोक-स्तम्म जिसके शीर्ष-भाग पर चार सिंह-मूर्तियाँ शंकित हैं, एक भव्भुत कलाकृति है। चारों दिशाओं में निर्मीकतापूर्वक शान्ति और सद्भावना के बुद्ध-सन्देश की घोषणा का यह प्रतीक है। पाँचवीं और सातवीं शताब्दी ईस्वी में कमशः फाहियान और युभान-व्यांग ने इस स्थान की यात्रा की बीर उसके विषय में महस्वपूर्ण विवरणा दिए हैं। परवर्ती युग में भी इस

स्थान पर खनेक विद्वार और चैत्य आदि बनवाए गये और पुरानों की मरम्मत होती रही। बारहवीं शताबदी के वूर्व माग में क्योंज के राजा गोविन्द्चन्द्र की रानी कुमारदेवी ने यहाँ एक मिन्द्र भगवान बुद्ध के धर्मचक-प्रवर्तन के स्मारक के रूप में बनवाया था। सारनाथ के मग्नावरोष एक काफी लम्बे चेत्र में फैंखे हैं। वाराखसी से सारनाथ की धोर खाने पर सारनाथ के समीप जो एक ऊँचा मग्न स्त्प दिखाई पहता है, जिसे आजकल चौक्षयदों कहते हैं, यही वह स्थान है जहाँ मगवान बुद्ध की, जब वे गया से सारनाथ को जा रहे थे, प्रथम बार पंचवर्गीय भिन्न मिखे थे, जिन्हें उन्होंने बाद में खपने धर्म में दीचित किया। सारनाथ के मग्नावरोषों में सब से अधिक महस्वपूर्य धमेक-स्तुप है जो उस स्थान को स्वित करता है जहाँ मगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश पंचवर्गीय भिन्नुओं को दिया था। आस-पास की स्मूमि से यह स्तूप करीब १४० फुट ऊँचा है। पुरातत्व की हिंह से अत्यन्त महस्व-पूर्य सामग्री, जो तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर बारहवीं शताब्दी ईस्वी तक के विस्तृत युग के विभिन्न स्तरों से सम्बन्ध रखती है, सारनाथ के भग्नावशेषों में पाप्त हुई है। धर्मचक-प्रवर्तन सुद्रा में रेतीले परथर की बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति जो वहाँ मिन्नी है भारतीय धिमधन-कक्षा की एक खिद्दितीय कृति ही है।

#### कशीनगर

कुरीनगर या कुसिनारा मगवान बुद्ध की परिनिर्वाया-भूमि है। यहीं के शाल-वन में बस्सी वर्ष की बावस्था में भगवान ने निर्वाया प्राप्त किया था। इस स्थान की पहचान बाजकल के उत्तर-प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित कसिया नामक स्थान से की गई है। बान्य बौद्ध तीर्थ-स्थानों की तरह कुरीनगर भी भगवान बुद्ध के जीवन-काल के बाद एक महत्त्वपूर्ण तीर्थ-यात्रा का स्थान हो गया बौर यहाँ बनेक विदाशों बौर चैत्यों का निर्माया किया गया। काहियान बौर युआन-ध्वांग ने कुरीनगर को उजदी हुई बावस्था में देखा था। कुरीनगर में स्थित परिनिर्वाया-चैत्य गुप्त-काल में निर्मात किया गया। बारोक ने भी यहाँ एक स्तूप बनवाया था। कुरीनगर में 'माथा कुंबर का कोट' नामक स्थान में भगवान बुद्ध की परिनिर्वाया-प्राप्ति की मुद्रा में एक भव्य मूर्ति मिली है। कुरीनगर में 'रामा-भार' नामक स्थान उस स्थित को स्थित करता है जहाँ भगवान बुद्ध का दाह-संस्कार किया गया था बौर उनके कुलों के बाद भाग किए गए थे।

#### श्रावस्ती

श्रावस्ती (बाधुनिक सहेत-महेत) प्राचीन कोसल्ल देश की राजधानी थी। यहाँ भगवान बुद्ध ने धपना सब से बड़ा ऋदि-प्रदर्शन किया था, जिसका चित्रख बौद्ध कजा में प्रारम्भिक युग से किया गया है। भावस्ती के प्रक्षिद्ध सेठ धनाथ-पिषिटक ने यहाँ भगवान बुद्ध और भिष्ठ-संघ के निवास के खिए प्रसिद्ध 'जेतवन-बिद्दार' या जेतवनाराम बनवाया था।

सहेत-महेत दो अलग स्थान हैं जो अग्वावशेषों पर स्थित हैं। इनमें महेत जो बढ़ा है और जिसका चेत्रफल करीब ४०० एकड़ है, आवस्ती नगर की स्थिति को सूचित करता है और सहेत जिसका चेत्रफल करीब ३२ एकड़ है प्राचीन जेतवन-विदार है। यहाँ सगवान बुद्ध की एक विद्याल सूर्ति और उनकी धातुओं के कुड़ धंद्य भी सिखे हैं।

#### संकाश्य

संकारय (बायुनिक संकिसा-बसन्तपुर, जिल्ला फर्ड लाबाद, उत्तर-प्रदेश) में मगवान बुद्ध वायस्त्रिंश कोक से उत्तरे थे। यहाँ भी प्राचीन काल में अनेक बौद विद्वार, चैत्य और स्मारक निर्मित किए गए। फादियान और युभान-स्वांग ने इस स्थान की यात्रा की और इन दोनों चीनी यात्रियों ने इसके सम्बन्ध में मनोरंजक विवरक विष् हैं।

#### राजगृह

राजगृह (प्राप्तिक राजिगर, पटना जिले में) मगथ राज्य की राजधानी या, जिसका बौदों के लिए धनेक रिष्ट्रयों से महत्त्व है। यहाँ भगवान बुद ने धनेक बार वर्षावास किया भौर यहीं देवदत्त ने उनकी जान सेने का भी प्रयत्न किया। इसी नगर के वैभार पर्वत की सप्तप्तपर्थी (सत्तप्रिक) गुफा में भगवान बुद के परिनिर्वाय के बाद प्रथम बौद संगीति हुई। धनेक प्राचीन स्थानों की खोज राजगिर के भगवावशेषों में की जा सकती है। जरासम्भ की बैठक को कुछ विद्वानों ने पिष्पद्म का निवास-स्थान माना है। कुछ पालि प्रन्थों में प्रथम संगीति के संयोजक महाकाश्यप के निवास-स्थान को पिष्पद्म-गुहा कहा गया है। गुप्रकृट पर्वत, जहाँ भगवान बुद अक्सर निवास करते थे, राजगृह के समीप ही है।

#### वैशाली

जिच्छ वियों की राजधानी वैशाबी (भाधुनिक बसाइ, जिला मुजफ्फरपुर, विहार) प्रारम्भिक युग में बौदों का एक प्रधान केन्द्र थी। भगवान बुद्ध भपने जीवन-काल में इस नगरी में तीन बार गए। यहीं अगवान बुद्ध ने यह घोषया की यो कि तीन मास बाद वे महापरिनिर्वाख में प्रवेश करेंगे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाख के बाद जिच्छ वियों ने उनके धातुओं में से प्राप्त अपने भाग पर एक स्तूप का निर्माख वैशाखी में किया था। बुद्ध-परिनिर्वाख के करीब सी वर्ष

बाद वैशासी में दिवीब बौद संगीति की बैठक हुई थी! 'राजा विशास का गह' बामक स्थान जो बसाद में दै, वैशासी के प्राचीन गढ़ को सम्मवतः स्चित करता है! फाहियान और युधान-च्वांग ने इस स्थान की वात्रा की । युधान-च्वांग ने इस वगर का विस्तार करीब १० या १२ वर्गमील बताया है और उसके धम्दर पाए बाने वासे असंक्व स्मारकों का उक्सेल किया है। राजा विशास के गढ़ से दो मील उत्तर-पश्चिम में कोस्टुचा नामक स्थान है, जहाँ रेतीसे पश्यर का एक स्तम्म है जो बास-पास की सवह से २२ फुट कँचा है। यह अशोक की शैली का स्तम्म है, परम्यु इस पर अशोक के अभिसेल के कोई चिन्ह नहीं हैं। सम्भवतः यह उन कई सक्शोक-स्तमों में से ही है जिनका उक्सेल युधान-च्वांग ने किया है। इसके समीप इचित्र में 'रामकुण्ड' नामक एक कुण्ड है जिसे कर्नियम ने प्राचीन 'मर्क्टइद' माना है, जिसे बण्दरों ने भगवान के उपयोग के किए खोदा था। इसके उत्तर में एक अग्म टीला है जिसे युधान-च्वांग द्वारा देसे गए खशोक-स्त्प की स्थित माना गया है।

डपयु क बाठ स्थानों के धतिरिक्त धन्य कई ऐसे स्थानों का नामोश्केक कर देना भी यहाँ अनावरवक न होगा, जहाँ बीद विहार, चैस्य तथा अन्य स्मारक पाए गए हैं। इस प्रकार के स्थानों में साँची, तक्षशिद्धा, कौशाम्बी और नालम्बा जैसे स्थान अभिक महस्वपूर्ण हैं।

#### साँची

साँची (बम्बई से १४६ मोडा) का सम्बन्ध गीतम बुद के जीवन से यद्यि नहीं है और न उसका अधिक उक्केख हो प्राचीन बौद साहित्य में हुआ है। चीनी बाज़ियों ने भी उसके सम्बन्ध में कुड़ नहीं कहा है। फिर भी यह निश्चित है कि प्रारम्भिक बौद कला की सर्वोत्तम निधियाँ हमें साँची में ही मिलती हैं। साँची के स्मारकों का आरम्भ अशोक के युग से हुआ। साँची के बदे स्तूप का व्यास १०० फुट है। अपने मौलिक रूप में इसे अशोक के काल में हूँट से बनवादा गया था। बाद में इसके आकार की दुगुना किया गया। अशोक के द्वारा की गई बोध-गया की बात्रा का एक स्मारक चित्र साँची के बदे स्तूप में पाया जाता है। अन्य कई छोटे स्तूप यहाँ हैं। अम आवक धर्म-सेनापित सारिपुत्र और महामौद्गक्यायन के घातुओं के अवशेष साँची में ही मिले थे, जो वहाँ आज एक नव-निर्मित विहार में स्थापित किए गए हैं।

तपशिका (टैक्सिका) प्राधुनिक पश्चिमी पाकिस्तान में है। अगवान बुद्ध के जीवन-काल में यह एक प्रसिद्ध स्थान था, जहाँ दूर-दूर से विद्यार्थी शिल्पों की किया पान्त करने के जिए जाते थे। कीशास्त्री अगवान बुद्ध के जीवन-काल में कत्त-राज्य की राजधानी थी। यहाँ प्रसिद्ध घोषिताराम विदार था। कौशान्यी की वहचान आधुनिक कोसम गाँव के रूप में की गई है, जो इखादाबाद जिसे में बमुना नदी के किनारे पर स्थित है।

#### नालन्दा

नातन्ता (राजिश के समीप धाषुनिक बढ़गाँव) वत्तरकातीन बौद-धर्म के हितहास में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया। भगवान बुद्ध ने हस स्थान की सनेक बार बाधा की धौर धारोक के समय से ही वहाँ संवाराम धादि बनने शुरू हो गए, परन्तु जो भग्नावरोष वहाँ मिखे दें प्रायः गुप्त-कात्त तक के ही हैं। युधान-ध्वांग ने कुद्ध समय नात्वन्द्वा महाविद्यार में रहकर धध्ययन किया था धौर उसने इस विद्यार का विस्तृत वर्षान किया है। घाँचवी शतावन्दी ईस्वी से खेकर बारहवीं शतावन्दी ईस्वी तक नात्वन्द्वा विश्वविद्यालय के महाव भवशाकी दिन धे और एक शिक्षा-केन्द्र के रूप में वह सम्पूर्ण बौद्ध जगत में प्रसिद्ध था। चीनी यात्री इ-स्थिन ने भी नात्वन्द्वा के भिष्ठभों के जीवन का वर्णन किया है। धांचार्य शीक्षभद्द, शान्तरिक्षत और धतिश (दीपक्रर) जैसे भनेक वेजस्वी विद्वानों का निवास-स्थान नात्वन्दा महाविद्यार कई शताब्दियों तक बौद्ध-धर्म के प्रकाश को चारों दिशाओं में विकीर्ण करता रहा।

#### पश्चिमी भारत

यह निरचयपूर्व के नहीं कहा जा सकता कि सौराष्ट्र में बौद-धर्म का प्रवेश कब हुआ। परन्तु वहीं सक्षोक के समय से पूर्व बौद-धर्म का किसी न किसी रूप में प्रचार अवस्य था। जूनागढ़ के समीप गिरनार में अशोक का एक शिलाखेल मिला है, जिससे प्रकट होता है कि सौराष्ट्र में इसी समय ज्यापक रूप से बौद-धर्म का प्रचार किया गया।

#### गिरनार

जूनागढ़ में गिरनार के समीप धरोक का शिलाक्षेस प्राप्त हुआ है, यह हम कपर कह सुके हैं। युक्षान-ध्वांग ने सामवीं शताब्दी ईस्वी में जूनागढ़ की यात्रा की यी। युक्षान-ध्वांग के वर्णनाजुसार उस समय यहाँ कम से कम ४० विद्वार ये जिनमें स्थविरवाद सम्प्रदाय के तीन हज़ार भिन्न निवास करते थे। जूनागढ़ के भास-पास कई गुफाएँ हैं जो बीन मैंनिक्षों तक की हैं, परन्तु इनमें किसी धनिसोस की प्राप्त नहीं हुई है।

#### भाँक

जूनागढ़ से ३० मीख डक्तर-पश्चिम चौर पोरवन्दर से ७ मीख दृष्टिय-पूर्व



में धाँक नामक स्थान है, अहाँ चार सादी गुफाएँ पाई गई हैं। इनमें जनेक उत्तरकातीन पौरायिक मूर्तियाँ हैं। मञ्जूको के नाम पर एक कुछाँ भी है।

#### सिद्धसर

भाँक से कुछ मीस दूर पश्चिम में सिद्धसर है जहाँ कई गुफाएँ हैं जो बौद स्टि से महस्वपूर्ण हैं।

#### तलाजा

भावनगर से तीस मीख दिश्वया में तलाजा नामक स्थान है को किसी समय एक महान बौद्ध केन्द्र था। यहाँ ३६ गुफाएँ भीर एक कुण्ड है। सम्मवतः ये अशोक के युग के कुछ ही बाद की हैं।

#### सान्हा

वजाजा से दक्षिय-पश्चिम में सान्हा की ६२ गुफाएँ हैं। ये सादे इंग की हैं और इनमें चित्रकारी सादि नहीं पाई जाती।

#### वलभी

कुठी शताब्दी ईस्वी के बाद सौराष्ट्र में वलमी, जो भाज भावनगर से २२ मील बत्तर-परिश्वम में स्थित है, बौद-धर्म का केन्द्र हो गई। सन् ६४० ई० में युभान-च्यांग ने इसकी यात्रा की। उस समय यहाँ १०० विद्यार से जिनमें सान्मितीय सन्प्रदाय के ६००० भिष्ठ रहते थे। उस समय एक विद्या-केन्द्र के रूप में वलभी की ख्याति केवल नाजन्दा के बाद थी और स्थिरमति और गुज्यमित जैसे प्रक्यात भाषार्थ यहाँ निवास करते थे। सातवीं और आठवीं शताब्दी ईस्वी के ताज्ञपत्र-स्रभिते जों से ज्ञात होता है कि वलभी के मैत्रक शासकों ने पनद्रह बौद्र विदारों को भूमि दान की थी। ये विदार बलभी के राजवंश के सदस्यों तथा भन्य व्यक्तियों द्वारा जनवाए गए थे।

#### का मिपल्य

गुजरात में नवसारी के समीप काम्पिल्य नामक स्थान का बौद्ध महस्व है।
गुजरात के राष्ट्रकृट वंश के दन्तिवर्मा ( ८६७ ई० ) नामक राजा का एक तालपनअभिलेख मिला है जिससे ज्ञात होता है कि स्थविर स्थिरमित के आदेश से इस
राजा ने पुरावी (आधुनिक पूर्या, स्रत जिले में) नदी में स्नान कर काम्पिल्य-विहार
को भूमि दान की थी। इस विहार में उस समय सिम्पु देश के संघ के पाँच सौ
भिन्न रहते थे। राष्ट्रकृट राजा धारावर्ष के एक अम्य अभिलेख से ज्ञात होता है कि
उसने सन् ८८६० में इसी प्रकार का भूमि-दान इस विहार के खिए किया था।
ऐसा मालूम होता है कि मुसलमानी आक्रमक से जस्त होकर बौद संघ सिम्पु देश

से यहाँ चा गया या, क्योंकि यह स्थान पहले से ही बौद-धर्म की दृष्टि से महस्वपूर्य था। यहाँ चाकर उन्होंने कान्यिक्य-विद्वार की स्थापना की थी, जिसके सम्बन्ध में पहले कहा जा खुका है।

चशोक के काज से ही बौद-धर्म महाराष्ट्र में खोक-प्रिय हो गया था। पश्चिमी
महाराष्ट्र के सद्धादि पर्वत में चनेक बौद गुफाएँ पाई जाती हैं, जिनमें कहीं-कहीं
चित्रकारी भी की गई है। चहानों को काटकर गुफाएँ चनाने की स्थापत्य-कजा के
जिए सहाराष्ट्र के जो स्थान प्रसिद्ध हैं उनमें अज, कोयहायो, पितसखोरा, चजन्सा,
वेदसा, नासिक, काजें, कान्हेरी चौर प्रकोरा (वेरूक्ष) चित्रक सहस्तपूर्ण हैं।

#### भज

भज में द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का प्राचीनतम बीद चैत्य-भवन पाया जाता है।

## कोएडायो

कोगडायों की बौद गुफाएँ भन की गुफाओं से कुछ बाद की हैं। पितलस्वोरा

पितसखोरा की बौद गुफाओं में सात विजित अभिलेख मिले हैं, जिनमें कद भिद्रमों के नाम भी संकित हैं।

#### ब जन्ता

अजन्ता में विभिन्न आकार की २६ गुफाएँ हैं। इनके भित्ति-चित्र भारत की ही वहीं विश्व की अन्यतम कला-कृतियों में हैं।

#### बेदसा

बेदसा का चैत्य-भवन कमशेत स्टेशन से चार मीख दिचया पूर्व में है। नासिक

प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से क्षेकर वूसरी शताब्दी ईस्वी तक की २३ गुफाएँ नासिक में हैं। कुठी और सातवीं शताब्दी ईस्वी में इनमें से कई को महाबाबी रूप दिया गया।

#### जुन्नर

जुकर में करीब १२० गुफाएँ पाई जाती हैं। ऐसा खगता है कि यहाँ प्राचीब काज में परिचमी भारत का सबसे बढ़ा बौद संवाराम था।

#### कार्ले

कार्से का चैत्य-भवन सामान्यतः भज के समान ही है। एक श्रभिक्षेत्र में इसे पहान काट कर बनावा गया जम्बुद्वीय का सर्वभेष्ठ प्रासाद कहा गया है।

### कान्हेरी

कान्द्वेरी में प्राचीन काल में एक विशास बौद संवाराम था। यहाँ एक सी से चित्रक वौद गुफाएँ पाई गई हैं, जिनका काल दूसरी खतान्दी ईस्वी से खेकर बाज सक है।

#### गोञ्चा

कुड़ श्रमिलेखों से ज्ञात होता है कि इठो शताब्दी ईस्वी में मोश्रा में और इसके शास-पास बौद्ध-धर्म का प्रचार था।

#### कर्नाटक

चरोक के समय से ही कर्नाटक में बौद-धर्म का प्रभाव स्थापित हो गया या । सातवाहन राजाओं के समय में भी यहाँ चनेक विहारों का विसंखि किया गया ।

## द्क्षिणी भारत

जिस प्रकार महाराष्ट्र चहान से काटकर बनाई गई स्थापत्य-कला के खिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार आग्ने अपने विशास बीद स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। अशोक के कास में आग्ने में बौद-धर्म का प्रचार किया गया। कृष्या नहीं की दृष्यि बादियों और गोदावरी के बीच के प्रदेश में अनेक विशास बीद विहारों का निर्माख समृद्ध व्यापारियों के द्वारा किया गया। अमरावती और नागार्जुनकोण्डा के स्तूप जो गुन्दूर जिसे में हैं और महिप्रोल, जगय्यपेटा, गुसिवाडा और विद्यशास के स्तूप जो कृष्या जिसे में हैं, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व और वीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मत किए गए। इस प्रदेश का सबसे प्राचीन स्तूप महिप्रोल्ल स्तूप है जो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व बनाया गया। इस बात के प्रमाय हैं कि यह एक महास्तूप था, जिसमें भगवान हुद्ध की धातुओं का अंग्र प्रतिष्ठापित किया गया था।

#### भमरावती

चमरावती गुन्द्रर के १६ मील परिषम में स्थित है। जान्त्र राज्य में सबसे चिक महस्वपूर्ण बीद स्थान वही है। जमरावती का स्तूप विशालतम जीर प्रसिद्ध-तम है। इसका प्रथम निर्माण द्वितीय शतान्दी ईस्वी-पूर्व किया गया। बुद्ध के जीवन के चनेक चित्र इसकी पाषाण-वेष्टनियों पर खंकित किए गए हैं। कलात्मक सौन्दर्य जीर विशालता में जमरावती के स्तूप की तुखना उत्तर के सौंची जीर मरहुत के स्तूपों से की जा सकती है। मूर्तिकला के गन्धार चौर मथुरा के सम्प्रदायों की भाँति जमरावती का मूर्तिकला-सम्प्रदाय भी बड़ा प्रभावशाली था। इसके द्वारा निर्मित कला-कृतियाँ श्रीलंका जीर दिखान-पूर्वी पृशिया के देशों तक गईं।

## नागाजु नकोएडा

नागार्जुनकोयडा के महास्त्प की खोज आज से केवल पच्चीस वर्ष पूर्व हुई।
गुन्दूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे वह स्थित है। सम्भवतः अशोक के समय में
इसका निर्माण किया गया। बाद में तीसरी शताब्दी में इसका पुनः निर्माण और
परिवर्द्धन किया गया। नागार्जनकोयडा के समीप अन्य अनेक स्थानों में काफी बढ़ी
संख्या में बीद स्तूप पाए गए हैं।

#### नागपट्टम्

मद्रास के समीप नागपट्टम् में चोकों के समय में एक बौद विद्वार था, ऐसा हमें ग्यारहवीं शताब्दी के एक श्रामिसेख से मालूम होता है। श्राचार्य धर्मपास ने नेत्ति-पकरवा की भपनी भट्टकथा में इस स्थान का उक्सेख किया है भीर कहा है कि इसी के धर्माशोक विद्वार में रहकर उन्होंने भपनी यह भट्टकथा सिक्षी।

## श्रीमूलवासम्

परिचमी घाट के श्रीमृतावासम् नामक स्थात में इसी नाम के राजा के शासन-काल में एक बौद संवाराम था। तंजोर के मन्दिर में भी बुद्ध के जीवन से सुम्बन्धित चित्र घंकित किए गए हैं।

#### काञ्ची

दृष्टिया में काञ्ची एक प्रसिद्ध बौद्ध केन्द्र था, जहाँ एक राज-विहार चौर सी सम्य बौद्ध विहार थे। इस नगर के समीप पाँच बुद्ध-मूर्तियाँ भी मिन्नी हैं। प्रसिद्ध पालि चट्टकथाचार्य बुद्धचोष ने मनोरथ-प्रखी (अंगुत्तर-निकाय की घट्टकथा) की रचना काञ्चीपुरम् में अपने मिन्न जोतिपाल के साथ निवास करते हुए उनकी प्रार्थना पर की थी। युद्धान-च्यांग ने भी काञ्ची के धर्मपाल नामक एक प्रसिद्ध धाचार्य का उल्लेख किया है जो नालन्दा में शिषक थे। चौद्हर्वी शताब्दी ईस्थी तक काञ्चीपुरम् बौद्ध-धर्म का एक केन्द्र बना रहा।

#### ग्यारहर्वी अध्याय

# बौद्ध-धर्म में उत्तरकालीन परिवर्तन

## हिन्द्-धर्म के प्रति दृष्टिकोख

भूगवान बुद्ध और उनके समकाजीन आहाणों के सम्बन्ध अध्यन्त सौहार्यपूर्ण थे, इसे श्रीमती रायिस देविड्स ने अध्द्वी प्रकार दिखावा है। उन्होंने ठीक ही यह निर्दिष्ट किया है कि भगवान बुद्ध ने प्रत्येक ध्यक्ति में समाई हुई अहा की सत्ता के सिद्धान्त का विरोध नहीं किया है। जिस चीज़ का उन्होंने निषेध किया है वह तो भौतिक धारमा है जिसकी और उपनिषद् के कुछ वाक्य संक्ष्त करते हैं। इस प्रकार श्रीमती रायिस देविड्स के अनुसार यह कहना अधिकायोक्ति न होगा कि भगवान बुद्ध के उपदेश उस समय के आहाण-धर्म के अहा की विरय-ध्यापी सत्ता के केन्द्रीय सिद्धान्तों की संगित में ही थे। आहाणों ने अहा की विरय-ध्यापी सत्ता के केन्द्रीय सिद्धान्तों की संगित में ही थे। आहाणों ने अहा-जान को एक अधिवाय गुक्क जान के रूप में रक्षा जिस पर उन्होंने विशिष्ट अविकार-सम्पन्ध जेविश्वकों का ही एकाविकार माना।

बाह्यचों की इस प्रकृति के विकड़ भगवान बुद्ध ने अपनी विरोध की आवाज खुळकर उठाई। उन्होंने वोषणा की कि सत्य और परमार्थ-ज्ञान के चेत्र में वर्ग, जाति और सामाजिक स्थिति किसी का कुल महस्य नहीं है और उसके दरवाजे सब के लिए खुझे हैं। इसकिए यह कहना सत्य से अधिक दूर जाना नहीं होगा कि अपने मुद्ध रूप में बौद्ध-धर्म का उद्देश्य केवल उस वस्तु का सुधार करना या उसे लोकप्रिय बनाना था जिसे भो॰ मैक्स मुखर ने सच्चे बाह्य-धर्म की योजना में जीवन की चतुर्य अवस्था या सच्चा बाह्यख्य कहा है।

फिर भी हमें भारतीय विचार के प्रति भगवान बुद्ध के धनमोक्ष और विधा-यक दान को नहीं भूजना चाहिए। धपने धार्मिक संघ की व्यवस्था में उन्होंने हस

र. इधिबयन हिस्टोरिकल नवाटरली, जिल्द इसवीं, पृष्ठ २७४-८६।

बाव पर सबसे अधिक जोर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कड़ाई के साथ कुछ नैतिक सानद्यहों के अनुसार, जिन्हें उन्होंने 'शीज' कहा है, अपने शरीर और मन को संयम में रखने का अभ्यास करना चाहिए। उपनिषदों में हमें नीति के सम्बन्ध में अधिक नहीं मिलता। कुछ उपनिषदों में नीति-सम्बन्धी जो कुछ वाक्य मिलते भी हैं, उन पर भी आरमा और ब्रह्म सम्बन्धी जिज्ञासाओं क्या ऐसे अन्य विषयों की छाया पड़ी हुई है जिन पर वहाँ कुछ अधिक जोर दिया गया है। मगवान बुद का विचार या कि हमारे हैंनिक जीवन के दु:खों को हूर करने के अवस्त में हस प्रकार की जिज्ञासाओं का अधिक महत्त्व या उपयोग नहीं है। ब्राह्मख-धर्म में इस प्रकार की जिज्ञासाओं का अधिक महत्त्व या उपयोग नहीं है। ब्राह्मख-धर्म में इसी विचार-आरा का अनुसरक करते हुए गौतम, बौधायन और आपस्वम्ब जैसे अधियों ने बैदिक परम्परा के साधुओं के लिए पासनीय नैतिक नियमों का एक स्तर निश्चित कर दिया था।

## वैदिक कर्मकारड

वैदिक कर्मकायड को भगवान बुद्ध ने पसन्द नहीं किया। उन्होंने इसमें कोई पुषय नहीं देखा और इसे व्यथं समका, क्योंकि इसमें निर्दयतापूर्वक पशुकों की हिंसा होती थी, अमिकों के साथ सक्वी की जाती थी और प्रभूत अपव्यव होता था।

वैदिक यहां से कीनसा भेड़तर और स्रविक पुरुष वासा यहा है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान बुद ने कहा कि अच्छे साधुओं को दान देना अंडतर यहा है। परन्तु इससे भी अविक अच्छा जारों दिशाओं को नियमित रूप से दान देना है। युद, धर्म और संघ की शरण सेना इससे भी अधिक अंड है। संवमित मन से शिणापदों का पालन इससे उच्चतर यहा है। संसार को होइकर बुद के भिष्ठ संघ में सम्मितित हो जाना और सस्य में अन्तर्दर्शन प्राप्त करना, यह दो सर्वोत्तम प्रयूप है। इक अवसर पर मगवान बुद ने अपने परम यह सम्बन्धी विचार को स्पष्ट करते हुए कहा कि बान से पूर्व, पीछे और दान देते समय प्रसच्चता अनुमय करना दान की पारमिता है। दान का चेन तभी परिपूर्व होता है जब दान का केने वाला राग, हेप और मोद के होणों से विमुक्त हो। आनी पुरुष इस प्रकार दान देकर घुली खोकों में जन्म सेते हैं।

१. गौतम की तिथि ६०० ईस्वी पूर्व (जी० बुइसर, सेकोड बुक्स आफ दि ईस्ट, दितीय), बीधायन ४०० ई० पूर, आपस्तम्ब १०० ई० पूर ।

२. क्टबन्त-सुत्त, दीघ १,१४४-४७, ई० जै० वामस, लाइक ऑफ प्रसा, पृष्ठ १७६ और गीता, ४। २८, ३२, ३३।

३. बन्युत्तर, २।२३७ ।

वैदिक यज्ञवाद के विश्वह प्रतिक्रिया कौयनिषद युग के जारम्म में ही शुरू हो गई यी और उसका चरम विकास संख्य दर्शन के रूप में हुआ ! वैदिक वज्ञों की समाजोषना तीन कारयों से की गई थी, (१) वे अपवित्र हैं, क्योंकि उनमें पशु हिंसा होती है, (२) वे विनाशशीक हैं, और (६) वे केंच और नीच की मावनाओं की पैदा करने वाले हैं । मगवद्गीता भी वज्ञों की विनाशशीकता के आधार पर उनकी व्यर्थता बतलाती हैं । यहाँ यह कह देना चाहिए कि इसी प्रकार के जान्द्रोजनों के कारया, जिनका वैदिक यज्ञवाद के ऊपर बुरा प्रभाव पहा, वाज्ञिक विधान उत्तर-भारत में विस्कृत बन्द हो गए, यद्यपि दिखया-मारत में कमी-कभी जाज भी उनका विधान देखा जाता है।

## भगवद्गीता और भक्ति-आम्दोलन

सर बार॰ जी॰ मण्डारकर के मवानुसार भगवव्गीता और भक्त-बाम्बोकन की उत्पत्ति विचार के उस जीत से हुई जिसका बादि उपनिषदों के रूप में और विकास पूर्वी भारत में बौद-धर्म बीर जैन-धर्म के उद्य के साथ उसी युग में हुबा । बौद-धर्म बीर जैन-धर्म बपनी विश्वजनीन प्रवृत्तियों के कारण शीप्त वृंस में फैल गए। ईश्वरवादी धर्म के समर्थकों ने इसिक् प्रथने धर्म का प्रवास साधारण जनता और शुद्रों में करना बुद्धिमानी समका। उन दिनों बार्मिक सम्बद्धाय बिधकतर बनीश्वरवादी ही ये और कैसा बौद-धर्म तथा धरम्य धर्म-साधनाकों का साचय है, भारतीय मस्तिष्क उन दिनों जब नैतिक विवेचनों और नैतिक बेहता के प्रतिपादन में जाग था, तो ईश्वरवादी विश्वास से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। फक्तरः अगवद्गीता में जिन विचारों का प्रतिनिधित्व है उनकी बावश्यकता हम प्रवृत्तियों को रोकने के लिए थी। यह ठीक है कि उपनिषदें ईश्वरवादी विचारों से भरी पढ़ी हैं, परन्तु वहाँ ये विचार विचारों हुई बवस्था में हैं और यदि उन्हें साधारण जनता की समक्त की पहुँच में लाना था, तो इस बात की बावश्यकता थी कि उन्हें एक व्यवस्थित विश्वित्तियों एइति के रूप में रक्ता जाय।

भगवद्गीता एक युग-निर्मायकारी साहित्यिक रचना है। धार्मिक चिन्तन को इसने एक नई दिया दी, इसिक्य यह भारत के धार्मिक इतिहास में एक महत्य-पूर्व घटना है। गीठा के आधारभूत डपदेशों का सम्बन्ध कर्म-सम्बन्धी सिद्धान्त और

१. सांख्यकारिका, कारिका २।

२. अध्याव ६, इलोक २१।

३. वैष्णविक्म, पृष्ठ है।

४. वैष्णविक्म, पृष्ठ २६।

बासुदेव-कृष्ण की शक्त से हैं। स्पष्टतः गीता के खेलक ने इस बात की आवश्यकता अनुसब की कि खोगों में कर्तक्य चौर सिक्त की माववा को मरा जाए क्योंकि उस समय वातावश्य ध-कर्म भीर धनीश्वरताद के विचारों से वृष्ति था। उस समय मक्ति गोसाल जैसे चनेक विचारक वे जो कर्म को पाप की चोर से जाने वासा मानते थे। उपनिषदों में भी हमें कुछ ऐसे वाक्य मिखते हैं जिनमें कर्म के प्रति उनकी उपेचा क्वक होती है। इसिक्य भगवान बुद्ध ने अमर्थों वा धवैदिक परम्परा के विचारकों की चोर से इस धुनौती को स्वीकार किया धीर धपने शीकों की योजना में कर्म के महत्त्व पर ज़ोर दिया, परन्तु ईश्वरवादी समस्या पर वे खुप रहे। कट्टर धर्मवादियों की चोर से गोवा ने इसको उपयोगिता यह कह कर प्रतिपादित की कि यदि कर्म भक्ति चौर वैशाय की मावना से किए जाएँ तो उनके ग्रुम चौर धग्रम परियाम दूर किए जा सकते हैं। व

गीता को एक योग-शास्त्र कहा गया है और उसके अपदेष्टा को योगेश्वर। गीता में जिस प्रकार योग की न्याक्या की गई उसके अनुसार योग वहाँ एक व्यवस्थित दर्शन नहीं है। 'योग' राज्य का प्रयोग कई अर्थों में होता है। कहीं उसका अर्थ मानसिक ध्यान है, कहीं मानसिक सम्मुक्तन कीर कहीं प्रूत्येक वस्तु को ईरवर को समर्पित करने का संकर्प। मानसिक संकर्प के अर्थ में योग शब्द का प्रयोग बीद साहित्य में भी पाया जाता है। इसके आन्यरिक अर्थ 'एकाअता' और 'समर्पेय-भाव' हैं, जो गीता के मुक्य विचार होने के साथ-साथ पासि त्रिपिटक में भी पाए जाते हैं। गीता का केन्द्रीय विषय यह है कि मगवान के अवतार भी कृष्या अर्धु न के सामने लड़े हैं, और यह बोबचा कर रहे हैं कि जो कोई सांसारिक कृष्यों को करते हुए भी सब भाव से अपने इत्य और आत्मा को उनके प्रति समर्पित कर देगा उसे वे बचाने के जिए तैयार हैं। समर्पेया-भाव के इस सन्देश वे हिन्दू समात्र और उसके संगठन पर तूरगामी और स्थायी प्रभाव दाला। धार्मिक

१. बृह्वार्ययक उपनिषद् , ४।४।२२ ।

२. २।५७, ६।२६, २७ मादि ।

<sup>₹.</sup> ४१२०, ३४ ।

४, २।४८, ६।३२, ३३ ।

<sup>¥.</sup> रा३६, र≈1k७ 1

संयुक्त, ५।४१४-४२०, ४४२-४६२ । देखिए आपस्तम्ब धर्मस्त्र १।८, २३, जहाँ योग का अर्थ अक्तोष आदि जैसे कुछ सास्विक उपाय हैं।

७. मजिमाम, १।४७२: पालि विकशनरी (पी टी बस)।

जीवन बिताने भीर मुक्ति प्राप्त करने के समान भवसर, बिना जाति भीर खिंग का विचार करते हुए, इसने सबको दिए भीर यही एक बात हिन्दू-धर्म के दायरे के मीतर रहने वाजे सब स्वक्तियों की एकता को इड़ करने वाजी हुई।

प्रस्तत क्षेत्रक का विचार है कि जीता का यग बुदा के बाद का है. क्योंकि शीता में बौद विचारों का निर्देश पाया जाता है। (१) नियमित भोजन और समय पर सोने और जागने के जो निर्देश दिए गए हैं " वे असन्दिग्ध रूप से बौद-धर्म के कुछ महत्त्वपूर्ण उपदेशों की स्रोर संकेत करते हैं जिनकी उत्पत्ति भगवान बद के ध्यक्तिगत अनुभवों से हुई थी। (२) "कुछ मनीवी पुरुष कहते हैं कि दोषपुक्त कर्म का त्याग कर देना चाहिए", इन एंकियों में जो विचार शकर किया गया है, वह बिल्कुल वही है जो भगवान बुद्ध का था। चंगुत्तर-निकाय में कहा गया है कि भगवान बढ अपने को अक्रियाबाद का समर्थक इस बर्ध में मानने को तैयार ये कि वे बरे कर्मों के न करने (ब-किया) का उपदेश देते थे । (३) चार प्रकार का चाहार जिसका गीवा १४।१४ में उल्जेख है "अन्नं चतुर्विधम", पाछि के "चत्तारी महारा" के समान है। फिर यह भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि महाभारत के मौलिक कप में सम्पूर्ण गीता सम्मिलित रही होगी। इसके बजाय, यही अधिक सम्भव है कि गीता की रचना पाणिनि के समय (१००-४१० ई० पूर्व) में हई, क्योंकि पाणिति ने स्पष्टतः भक्ति और भगवत धर्म का बल्लेख किया है और पाणिति को बद के बाद के युग में रखने का एक सबसे श्राधिक निर्विवाद साध्य वह है कि उन्होंने मस्करी-परिवाजक का उल्बेख किया है जो पूरी सम्भावना के साथ बाजीवक सम्बद्धाय का प्रसिद्ध घामिक नेता मक्खित गोसाल ही था। <sup>४</sup>

वर्ण, आश्रम और बौद्ध संघ

भार वर्षों के रूप में हिन्दुओं की समाज-स्पवस्था का विभाजन वैदिक काख से भवा भा रहा है। प्राचीन ऋषियों के मतानुसार यह विभाजन जाति पर साधारित

१. गीता ६।१६-१७।

२. गीता १८।३ ''त्याज्यं दोषवदित्येके कर्भ प्राहर्मनीविचाः"।

रे. श्रंगुत्तर शहरः ४।१८३।

४. मिलाइए, पासुदेव शरण बायवाल, पाणिन इत्यादि, १९०८ १६५-१६०; बार॰ बी॰ मगडारकर का मत है कि इसकी रचना चतुर्थ शताब्दी ईस्वी-पूर्व के बारम्भ से पहले ही हुई। एस० राषाकृष्णन ५०० ई० पूर्व के पच में हैं (इिएडयन किलासकी, बिक्द पहली, १९०८ ६२४)। प्रो० वेलवलकर ने एक व्यक्तिगत वार्तालाए में वर्तमान लेखक से कहा कि उनकी राव इसे युद्ध पूर्व काल में रखने की है।

है, पद पर नहीं। अगवान बुद ने अनेक अवसरों पर अपने उपदेशों में इसकी समाखोचना की। फिर भी, हमें इससे इस निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए कि अगवान बुद उस समय के सामाजिक विधान को नष्ट कर देना चाहते थे। परयुत उनका विश्वास एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में था जिसमें सांसारिक मामलों में प्रथम स्थान योधा को प्राप्त हो। ब्राह्मण्-साहित्य में केवल एक बार गीतम धर्मसूत्र (८१९) में इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया गया है। ब्राह्मणों के इस दावे के प्रति उनकी गहरी उपेशा-बुद्धि से उत्पन्न हुई थी कि आप्यात्मिक उन्नति और विमुक्ति पर केवल उन्हीं का एकाधिकार है। प्रवच्या के सम्बन्ध में वर्ग-भेद को मिटाने की इच्छा करने वाले अगवान बुद्ध प्रथम ही नहीं थे। उनके पूर्व भी ऐसे अनेक धार्मिक संगठन थे जो अपने दायरे में सब वर्गी के सदस्यों के प्रवेश की अनुमित्त देते थे।

चार आश्रमों में से दो, अर्थात् ब्रह्मचर्य और गाईस्थ्य, वेदों के युग से ही ज्ञात थे, परन्तु शेष दां, वानप्रस्थ और संन्यास, का आरम्भ सम्भवतः आरएयक और उपनिषदों के युग में हुआ, यर्थाप इन दोनों के बीच में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं थी। अन्तिम आश्रम प्रवच्या और मुनि की स्पष्ट ब्याख्या बृहद्वारण्यक उपनिषद् में की गाई है। खान्दोग्य उपनिषद् में भी आश्रम-सम्बन्धी सिद्धान्त के कुछ प्रमाण मिलते हैं। बृहद्वारण्यक उपनिषद् में अमण् या संन्यासी और तापस या वानप्रस्थी के बीच भेद किया गया है। इसी उपनिषद् में मुनि को परिभाषा उस ब्यक्ति के रूप में की गाई है जो आत्मा के सत्य का साचात्कार करता है। आपस्तम्य ने वानप्रस्थ अवस्था को 'मौन' अवस्था कहा है, जिसे खान्दोग्य उपनिषद् को मुनि को उपयु क परिभाषा से समर्थन मिलता हैं। मेकडोनज और कीथ के मतानुसार वैदिक काल का मुनि अधिकतर दवाइयों का काम करने वाला (वैद्य) होता था। पि० टी० श्री निवास आर्थगर का मत है कि ब्रह्मचर्य और संन्यास या मुनि की अवस्था, इन

ई० जे० थामस, लाइफ आफ बुद्धा, पृथ्ट १२= ।

२. मिलाइए दीध, १, संख्या ३; मजिनाम, संख्या ६०, १७४ १२८-३०।

३. ३।५।१; ४।४।२२ ।

४. रारशारा

४. ४।३।२२ ।

६. ४।४।२२, यतमेव विदित्वा मुनिर्मैवति ।

७. वैदिक इयडेक्स आफ नेम्स प्रवड सब्जेक्ट्स ।

दोनों का निर्माण ऋषाओं के युग में किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि आअमों के नाम वैदिक युग में नहीं पाए जाते, आश्रमियों के जीवन को उसमें दिखाया जा सकता है। "

यह एक सार्थक तथ्य है कि बीधायन और आपस्तम्य जैसे ऋषियों ने संन्यास की अधिक प्रशंसा नहीं की है, क्योंकि इसे वे अपने सिद्धान्त के बहिम त सममते थे। यह बीधायन के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रवरूपा जैसे आश्रम उनके मतानुसार बह्नाद के पुत्र किपल नामक असर के द्वारा प्रवर्तित किए गए थे. जिसके देवताको के साथ ब्रन्छे सम्बन्ध नहीं थे। 3 फिर बौधायन ने प्रसिद्ध वैदिक स्रोतों से उद्धरण देकर ज्ञानवाद और ज्ञान के द्वारा विमुक्ति के सिद्धान्त का खण्डन किया है। <sup>४</sup> गौतम श्रीर श्रापस्तम्ब दोना ही यह मानते हैं कि एक गृहस्थ का जीवन भ्रत्य सब भ्राश्रमों की भ्र**पेशा श्रेष्ठ हैं। " इस प्रकार दार्शनिक भाषा में हम कह** सकते हैं कि धर्मसत्रकार मिक्त के मार्ग के रूप में जानकायड और कर्मकायड के समन्वय के प्रचपती थे। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वानप्रस्थ और मंन्यास की उत्पत्ति अ-ब्राह्मण विचारकों में हुई और ब्राह्मणों के आश्रम-सम्बन्धी सिद्धान्त मे उनका बाद मे अन्तर्भाव किया गया । गृहस्थ जीवन के मित अनुकूल पषपात रखते हुए भी गौतम तथा अन्य धर्मसूत्रकारों ने निःसंकोध भाव से संन्यासियों के लिए ब्रावश्यक शाचार के नियमों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इस प्रकार हम मैक्समूबार के इस मत से सहसत हो सकते हैं कि बौद धर्म के उदय से पूर्व जीवन के तीन या चार आश्रम सुविख्यात थे. " बद्यपि अपने कहे क्या से नहीं।

जैसा पहले कहा जा शुका है, जब भगवान बुखदेव का श्राविर्भाव हुआ तो उन्होंने विस्मयपूर्वक यह देखा कि समाज का शाध्यास्मिक भीर बौद्धिक जीवन एक

१. लाइफ इन पन्शियेंट इशिक्या ।

२. मैक्समूलर, दि सिक्स सिस्टम्स आफ इण्डियन फिलासफी, कुठ २३६।

३. धर्मस्त्र २।६।३० ।

४. वही २।६, ३३-३६ ।

४. गौतम, ३।३६; **आपस्तम्ब २**।२३।२४ ।

६. गौतम, ३।२-२६; बौधायन, २।६,१५-१०,७०; झापस्तम्ब २।२१,१-२३,५।

७. सिक्स सिस्टम्स, पृष्ठ २३६; फिक का कहना है कि नानप्रस्थ आश्रम नाहायों को छिनहात या और नौड संघ के जीवन में उसका प्रवेश किया गवा। देखिए 'सोशल आगेनिजेशन' इत्यादि, श्रंधेजी अनुवाद, पृष्ठ ६१, अंगुत्तर, ३।२१६ को भी वानप्रस्थ विदित है।

भएप संख्या वाले बाह्यकों के अधिकार में है । इसी कारण उन्होंने प्रधान्या-साम को सब जातियों को देना अपना जीवनध्यापी उद्देश्य बनाया । ब्राह्मणों ने धार्मिक जीवन में प्रवेश के खिए जो उपनयन भीर वेटों के स्वाध्याय सम्बन्धी प्रारम्भिक शर्त खगाई थीं उनकी कक पर्वाह न करते हुए बुद्ध ने बनता की अपने धर्म-संघ में सम्मिक्ति होने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार धार्मिक जीवन, जिसे उन्होंने ब्रह्मचर्य कहा, के चैत्र को उन्होंने विस्तृत कर दिया। ब्राह्मचा-परम्पराधों के धनुसार संन्यासी का जीवन गृहस्थ या वानवस्थ की श्रवस्था के बाद ही ग्रहण किया जा सकता है । वेदों का विद्यार्थी सीधे संन्यास में प्रवेश नहीं कर सकता । हाँ, यदि वह चाहे तो एक भक्तिनिष्ठ कुमार के रूप में नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह जीवन-पर्यन्त अपने गुरु के पास रह सकता है। बुद्ध ने इन सब पाबन्दियों भौर सीमाओं के विरुद्ध विद्वोह किया। उन्होंने कहा कि इन प्रारम्भिक सैयारियों में जाने की कोई बावश्यकता नहीं है। जिस किसी स्वक्ति को उनके द्वारा उपदिष्ट धर्म के बादरों में अदा है. वह उनके संब में प्रवेश का अधिकारी है। ब्राह्मकों में भी एक परम्परा थी जिसके अनुसार जब कभी मनुष्य अपने की योग्य सममे, संस्थास आश्रम मे प्रवेश कर सकता था। र यह सम्भव है कि इस परस्परा का समावेश बौद्ध प्रभाव के परिकाम-स्वरूप हुआ हो। यह व्यान रखने की बात है कि भगवान बुद्ध ने वैदिक अध्ययन समाप्त करने के बाद एक विद्यार्थी द्वारा प्रहण किए गए ब्रह्मचर्य सीर एक गृहस्य के द्वारा प्रहण किए गए ब्रह्मचर्य में कोई भेड नहीं रखा । 3

मगवान बुद् धौर वनके उद्देश्य जीवन की केवल एक धवस्या धर्यात् प्रवज्या से सम्बद्ध थे। गृहस्थ-संव का निर्माख भिष्ठ-संघ के निर्माख की धावरयक पूर्व शर्त न थी। प्राचीन भारतीय गृहस्थ प्रत्येक साधु का भोजन और शयनासन से स्वागत करते थे। धतः बौद्ध भिष्ठुओं को भी धपनी धावश्यकताओं की पूर्वि करने मैं कोई किनिहें नहीं होती थी। गृहस्थ-समाज में भगवान बुद्ध के नियमित उपासक धौर धन-उपासक में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। भगवान बुद्ध का उपासक बनने के लिए सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति के स्थित-परिवर्षन की कोई धावश्यकता न थी। कोई भी व्यक्ति केवल बुद्ध की शर्थ खेकर उनका उपासक बन आता था। प्रायः समस्त ब्राह्म जिन्होंने भगवान बुद्ध के संज्ञाप किया, उनके उपासक बन गए।

१. ळान्दोग्य, रारशार ।

देखिए आपस्तम्य धर्म-सूत्र २।२१।८ पर इरहस्त की टीका ।

र. शंगुत्तर रे, एक २२१-२०।

ì

इसका कर्य यह नहीं या कि इसके द्वारा उन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन कर दिया या अपनी ब्राह्मण-परम्पराओं और रीति-रिवानों को छोष दिया । हसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति के द्वारा उपासक बनने और साथ ही अपने परम्परागत धामिक और सामाजिक कुछ-कर्मव्यों को करने में किसी प्रकार की असंगति नहीं थी, हाँ यह अवस्य ध्यान में रखते हुए कि जीव-हिंसा आदि से विरति के नियम न टूटें। प्राचीन काल में बौद देशों में जो रीति-रिवाज प्रचलित थे, उनसे भी इस बात का समर्थन होता है। उदाहरखतः, बर्मा में पेगनवंशीय राज-रावारों के सब रीति-रिवाज ब्राह्मणों के धार्मिक क्रस्यों के रंग से रंगे हुए थे और नारायख, गबोश और ब्रह्मा जैसे देवतामों का आदर होता था।

बौद गृहस्थ-संघ का निर्माण, एक वर्ग के रूप में, भगवान बुद के महापरिनिर्वाण के सौ वर्ष बाद, सम्भवतः महासंधिकों के द्वारा, किया गया । आधारमूत शर्षें
जो एक गृहस्य आवक को पूरी करनी होती थीं, इस प्रकार थीं, (१) त्रि-शरण अडख करना, (२) पंचशीच को खेना, जो उपासकों के जिल् श्रानिवार्य था, (१) उपोस्थ के दिनों में उपदेश सुनना और अध्दशीच को खेना । कि कभी भी एक गृहस्थ शिष्य श्रापनी इच्छातुसार भिद्य-संघ में प्रवंश कर सकना था और जब उसे ऐसा चगे कि भिद्य-जीवन के अनुकूल वह नहीं है तो फिर सांसारिक जीवन में जौट आने के लिए वह स्वतन्त्र था। ब्राह्मणों के आध्रम सम्बन्धी सिद्यान्त में संन्यासी का जीवन सदा के जिए हो जिया जाता था, परन्तु भगवान बुद ने ऐसी काई श्रानिवार्य शर्ष नहीं रक्छी।

## महायान और भक्ति-सिद्धान्त

बाँद-धर्म, जैसा पालि विकारों से दिखाई पहता है, पूर्णतः नैतिक विदालतों पर धाधारित एक धर्म है। ईरवरवाद या ईरवरवादी जीवन-मार्ग के लिए यहाँ कोई धवकाश नहीं है। दूसरे शब्दों में, भगवान बुद्ध ने मनुष्य के भाग्य पर शासन करने वाले के रूप में ईरवर पर कभी विचार नहीं किया। न उन्होंने धायाचना धौर प्रायना को ही बाह्मयों के धर्य में कभी महत्त्व दिया। उनके धनुसार मनुष्य की सुक्ति प्रार्थना और पूजा में नहीं, बल्कि उसके सम्बक् प्रयस्न और सम्यक् ब्रान में

१. ओल्बनवर्गं, बुद्धा, पूष्ठ ३८२-८३, १६२ टिप्पशी १ ।

२. एन० भार० राय, बुद्धिक्य इन वर्मी, पृष्ठ १४८ ।

रे. पन० दत्त. इथिडयन हिस्टोरिकल क्वार्टरली. ७. प्रष्ट ६६८ ।

४. बीव, १,२४४-४५, संयुत्तः, ४।३१२-१४।

निहित थी। भगवान बुद्ध के उपदेश के इस पहलू के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह कर्म के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का सिद्धान्त है। "

परन्त जब हम तीन या चार शताब्दी बाद के बौद्ध साहित्य की परीचा करते हैं तो हमें ज्ञाल होता है कि बौद-धर्म ने कब ऐसे स्वरूप विकसित कर जिए थे जो उसके मौलिक विचारों से बाहर के थे। महायान बौद्ध-धर्म ने मानव बुद्ध, शाक्यमूनि, को एक ऐसे शास्त्रत और सर्वशक्तिमान देवता के रूप में परिवर्तित कर दिया जो जगत पर शासन करता है और अपने भक्तों को वरदान देता है। ऐतिहासिक बद्ध केवल भादि बद्ध के एक भंशमात्र हैं जिन्हें वे धर्म का प्रचार करने और संसार को दुःस भीर बुराइयों से विसुक्त करने के खिए भेजते हैं। श्रव लोग उन्हें प्रसन्त करने के जिए उनकी प्रार्थना करने जागे और उनकी इस प्रसद्धता से मुक्ति की कामना करने खरी । बीद-धर्म इस प्रकार सदर्मपुरुदरीक, गरडण्युह और महाबान-सुत्रीं में बुद्ध की अक्ति पर आधारिक धर्म बन गया । मुक्ति कव अक्ति और भावनामय प्रार्थना पर आधारित हो गई । प्रारम्भिक बौद्ध-धर्म में भगवान बद्ध ने कभी नहीं सिखाया था कि उनके शरीर की पूजा किसी प्रकार उपयोगी हो सकती है। बन्होंने अपने महापरिनिर्धाण के समय अपने शिष्यों को बही बताया था कि उन्हें धर्म और विनय का पालन करना चाहिए और यही तथागत के खत्कार का उपयक्त ढंग है, दिखावटी पूजा नहीं। इस प्रकार यह माना जा सकता है कि मौजिक रूप से अनीरवरवादी बौद्ध-धर्म का ईरवरवादी महायान के रूप में परिवर्तन राताब्दियों से चसे आते हुए इंस्वरवादी हिन्द-धर्म के प्रभाव के परिलाम-स्वरूप हुआ। 13 महायान अपनी भक्ति-भावना के कारण और न केवल हिन्द बक्कि अनेक पारसी विचारों का भी प्रहुष करने की प्रवृत्ति के कारण लोकप्रिय और शक्तिमान हो गया भीर हीनयान को उसने पूरी तरह बाष्ड्रादित कर श्विया, यद्यपि हीनयान भी, जब तक बौद-धर्म भारत में रहा, जीवित बना ही रहा ।

महायान की एक दूसरी विशेषता वह है कि इसके अनुपायियों से, जो बोधिसत्व कहस्राते हैं, यह आशा की जाती है कि वे शुभ कर्म करे परम्तु उसके पुष्य को अन्य प्राधियों के चित्त में बोधि की भावना उत्पक्ष करने के खिए उन्हें

रै. मैकगवर्ने महायान, पृष्ठ १०३।

र. दीघ, शारदः, धरीनाथा, नाबा १६१।

श्रार • निमुत्ता, दीनयान प्रयंड महायान, इत्यादि, एष्ठ ४३; एस० राथाकृष्णन, दिख्यन फिलासफी, जिल्द पहली, एष्ठ ५०३।

<sup>¥.</sup> मैकगवनै, महाबान, पृष्ठ १८३।

षापित कर दें। गीता में कर्म को ईरबरापंच कर देने का जो उपदेश है उससे ह सकी समानता है। ईसाइयों के रोमन कैथोजिक सम्प्रदाय में भी हमें इसी प्रकार का सिदान्त मिलता है जिसे बावरथक कर्षक्य से बाधक कर्म करने (Supererogatory) का सिदान्त कहा जाता है। कुछ सोगों का विश्वास है कि पुच्च की दूसरों को समर्पित कर देने के बौद सिदान्त ने गीता के कर्म को ईरबरापंच कर देने के सिदान्त की प्रभावित किया है। परन्तु बौदों का उपर्युक्त सिदान्त किस प्रकार प्रचलित हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। निकायों में इस सिदान्त का उरसेख नहीं है। यह सम्भव है कि जब महायान में परसेवा या परार्थ पर जोर दिया गया तो यह आत्म-बिदान और वैराग्य की भावना के चिन्ह स्वरूप ही था। कम से कम ४०० ई० पू० से प्रचलित वासुदेव-भक्ति के सिदान्त का एक स्वाभाविक परिणाम भी बाल्य-समर्पण ही है। व

## **श्रद्धेतवा**द

महाबान बौद्ध-धर्म ने साध्यमिक धौर योगाचार, हन दो दर्शन-सम्मदायों को जन्म दिया। माध्यमिक दर्शन को नागार्जन ने, जो भारत के सबसे बहे विचारकों में हैं, मुक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। भगवान दुद्ध ने विचय-मोग धौर धारम-पीइन की दो भतियों को होइकर मध्यम मार्ग को अपनावा था। इसी मध्यम मार्ग की व्याख्या करते हुए भौर उसके वास्तविक मर्म की खोज करते हुए नागार्जन ने भपने माध्यमिक सिद्धान्त का प्रवर्तन किया। नागार्जन के दर्शन का मुख्य विचार प्रज्ञा है जिसकी प्राप्ति वस्तुओं के वधाभृत स्वरूप भर्थात् उनकी श्रम्यता के दर्शन से होती है। श्रम्यता को उन्होंने 'प्रतीरय समुत्पाइ' का समानार्थ वाची शब्द माना है। इसिक्रए 'सर्व श्रम्यम्' सिद्धान्त-वाक्य का धर्ध उनके भनुसार यह है कि सब वस्तुएँ प्रत्ययों से उत्पन्न हुई हैं, इसिक्रिए वे निःस्वभाव हैं। यहाँ वस्तुओं से तात्पर्य आन्तरिक भीर बाह्य धर्मों से है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु निःसार धौर मायावत् है। जब इसका धनुभव हो जाता है, तो धर्मधानु प्रकट हो जाती है।

नागार्ज न के दर्शन का एक अम्य मुक्य सिदान्त अजातिवाद है। निःस्वभाष और सून्य वस्तुएँ अ-जात और अविनष्ट हैं। नागार्ज न ने अपने माध्यमिक-शास्त्र में अजातिवाद के सिदान्त के प्रतिपादन में बढ़ा आयास किया है। नागार्ज न की व्याख्या और तर्क पद्धति इतनी आकर्षक और मन पर प्रभाव डाखनेवाजी हैं कि उनके विरोधियों को भी उनके सिदान्तों को खेने का खोभ हथा।

१. मैकगवर्न, महायान, पृष्ठ ११५ ।

२. बैञ्जविषम, कुठ १३।

धहैत वेदान्त के महान व्याख्याकार धाषायं गौडपाद का इस सम्बन्ध में एक उदाहरण है। वे नागाजुँन की तर्क-पद्धति से काफी धिषक प्रभावित हुए। बाझ जगत, घहेत वेदान्ती घौर माध्यमिक, दोनों के लिए असत्य है, इस सम्बन्ध में गौडपाद के तर्क वही हैं जो नागाजुँन के। नागाजुँन का अजाविवादी सिद्धान्त डनके शून्यवादादी सिद्धान्त का स्वाभाविक निष्कर्ष है। इस्य जगत के सम्बन्ध में धजाविवाद का सिद्धान्त गौडपाद से पूर्व धहेत वेदान्त के चेत्र में धजाव था। डपनिषदों में धात्मा और ब्रह्मा के सम्बन्ध में तो अनेक बार 'अज', 'अव्यय' और 'नित्य' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु इस्य जगत के सम्बन्ध में ऐसा कभी नहीं किया गया और व गौडपाद से पूर्व धहैतवादी भाषायों की परम्परा में किसी ने अजाविवाद का इसना विश्वद प्रक्यापन किया है जैसा गौडपाद ने अपनी कारिकाओं में। इसिव्विष् इस तथ्य का निषेध नहीं किया जा सकता कि आधार्य गौडपाद ने धजाविवाद के सिद्धान्त को नागाजुँन से विषय और धहैत को एक स्थिर प्राथार प्रदान करने के व्याप उन्होंने इस सिद्धान्त में अनुकृत परिवर्षन किय। "

महायान बौद-धर्म का दूसरा महस्वपूर्ण सम्प्रदाय विज्ञानवाद था, जो विश्व को मनोमय मानता था। यद्यपि विज्ञानवादी भी विश्व को असस्य मानते हैं, पुरम्तु वे अजितवाद के सिद्धान्त पर इतना अधिक जोर नहीं देते। माध्यमिक और योगाधार दोनों विश्व को मायावद मानते हैं। अद्वेतवादी भी इसी प्रकार अद्वेत में अपनी निष्ठा दर करने के खिए मायावाद को मानते हैं। अद्वेतवाद के महान विजेता प्रचारक आधार्य शंकर ने माया-वाद के इस शास्त्र को प्रदय किया और अशेषिक जैसे वस्तुवादी दर्शन-सम्प्रदायों के विश्व इसे प्रयुक्त किया, जिसके कारण ही उन्हें 'प्रस्तुज्ञ बौद' कह कर पुकारा गया। परन्तु जगन्मिथ्यास्य की सिद्धि के खिए जो तर्क शंकर ने दिए हैं, वे स्वतन्त्र हैं, क्योंकि अपनिषदों के अनुसार प्रारम्भ में केवल ब्रह्म या आस्मा था और उससे अविश्व स्व अस्य आस्म शौर आतं था। है इस प्रकार की वोषणा यह स्पष्ट करती है कि केवल ब्रह्म या आस्मा ही सस्य है। अब प्रश्न यह है कि शंकर के मायावाद का स्रोत क्या है ! महायान बौद्ध, जो उनके ठीक पूर्वगामी हैं, अधिक सम्भवतः उसके स्रोत हो सकते हैं। परन्तु दूसरी ओर एक सम्भावना यह भी है कि विष्टतन्त्र, जो सांक्य

अभिक विवर्णों के लिए देखिए, इरिडयन फिलासफी, जिल्द पहली, पुष्ठ ६६८।

२. ब्रह्मारययक उपनिषद ३।४।१ ।

दरीन की एक प्रसिद्ध रचना है, मायावाद का स्नोत रही हो। यह कहा जाता है कि पिटतन्त्र में इस धाराय का एक कथन है कि "गुर्यों का परम भीर सच्चा स्वभाव धारस्य है भीर को कुछ दस्य है वह मायावत है।" श्रासंिक रूप से यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि पूर्ववर्ती बौद्ध निकायों में मायावाद का कहीं उल्लेख नहीं है।

एक दूसरी बात में भी बौद प्रभाव को स्रोजा जा सकता है। कायिक, वाचिक और मानसिक, इन तीन रूपों में कम का विभाजन प्रायः सव जयह पाया जाता है। फिर इन तीन में से प्रत्येक का जाता-जाता प्रकार से वर्गीकरण विभिन्न दर्शन-सम्प्रदायों में किया गया है। बौद कायिक जौर मानसिक कम का तीन रूपों में तथा वाचिक कम का चार रूपों में वर्गीकरण करते हैं। उनके मतानुसार तीन अकुरात कायिक कम हैं, जीव-हिंसा, चोरी और ध्यभिचार। इनसे विपरीत कमों को वे कुरात कायिक कम कहते हैं। इसी प्रकार बौदों के अनुसार चार अकुरात वाचिक कम कहते हैं। इसी प्रकार बौदों के अनुसार चार अकुरात वाचिक कम हैं, जीव-हिंसा, चोरी अगेर ध्यभिचार। इनसे विपरीत कमों को प्रकुरात मानसिक कम हैं, जिल्लाचा, परुषवाचा और सिम्भन्नप्रताप और तीन अकुरात मानसिक कम हैं, जिल्लाचा चार कुरात वाचिक कम और तीन कुरात मानसिक कम कहते हैं। अब इसी प्रकार कम का दस रूपों में विभाजन हमें न्याय-भाष्य (११९११०) में मिजता है, जिसकी उद्योतकर के 'वार्तिक' में भी स्थाक्या की गई है। 'वार्तिक' में दस पुष्य कमों का इस प्रकार विवेचन किया गया है। परिज्ञाया, परिचरण और दान, ये तीन कम कायिक हैं; सत्य, हित, प्रिय और स्वाध्याय,

१. ग्रणानां परमं रूपम्, इत्यादि, योग-सूत्र पर व्यास भाष्य ६।१३ में : तथा चानुराासनम् । वाचत्पति मिश्र का कहना है, अत्रीव विध्तन्त्रस्पानुरिष्टिः । 'माया' राष्ट्र के दो अर्थ हैं, (१) प्रकृति और (२) अस या अमोत्पादक विषय । पहले अर्थ का प्रयोग चपनिषदीं और गीता मैं है। दूसरे अर्थ का प्रयोग विशेषतः बौदों और अर्दे त वेदान्तियों का अपना है।

यहाँ यह और कह देना चाहिए कि उपयुं क स्लोक को वाचस्पति सिश्न ने वाधे गहरा-कृत नताया है (सामती २।१, २,३)। जैसा जै० एच० बुद्ध ने दिखाया है (योग-सूत्र), यह स्लोक मूलतः पञ्चशिख के पश्चितन्त्र से लिया गया होगा। वाधे ग्रस्थ सम्प्रदाय और उसके पाठ्य-प्रन्य की प्राचीनता की सिद्धि ई०एच० जान्स्टन ने की है और सह तुक दंग से यह दिखला दिया गया है कि वाधेग्यय सम्प्रदाय की पाठ्य-पुस्तक महाकि भश्योष (५० ई० पू० से ५० ई० तक) से पूर्व विद्यमान रही होगी (देखिए पुद्धचरित, विक्ट दूसरी, मुनिका, क्रियालीस, क्रपन।)

ये चार कर्म वाचिक हैं; क्या, स्प्रहा चौर अदा, ये तीन कर्म मानसिक हैं। इसी प्रकार नैयायिक कर्म के दस प्रकार के विभाजन को मानते हैं। यहाँ एक विशेषता यह है कि वे विधायक रूप में उनका वर्षान करते हैं, न कि अ-कुशल कर्मों के विपरीत होने के रूप में, जैसा कि बौदों ने किया है। श्रीमद्भगवद्गीता तीन प्रकार की तपस्याओं के रूप में साखिक कर्म का तीन प्रकार का विभाजन करती हुई कहती है, ''देव, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी की पूजा, पवित्रता, सरस्ता, ब्रह्मचर्य और श्राह्मा, ये शारीरिक तप कहलाते हैं। दुःल न देने वाले, सस्य, प्रिय, हितकर वचन बोलना और धर्म-प्रन्थों का अभ्यास करना, वाचिक तप कहलाता है। मन की प्रसम्नता, स्रदुता, मौन. चात्म-संयम और भावना-सुद्धि, इन्हें मानसिक तप कहते हैं।'' इससे ज्ञात होगा कि गीता पर बौद विचारों का प्रभाव नहीं पड़ा है।

जब हम मनुस्मृति के बारहवें काध्याय को देखते हैं तो हम उसके विश्वारों कीर शब्दावली को बौदों के बिस्कुल समान पाते हैं। मनुस्मृति में दस प्रकार के अ-पुष्य कृत्यों का उश्लेख इस प्रकार किया गया है: दूसरों के धन का लोभ करना, तुरे विश्वार और अहंभाय, ये तीन मानसिक कृत्य हैं। परुष कथन, मृषावाद, पिद्धान बायी और असम्बद्ध प्रलाप, ये चार जिद्धा के कृत्य हैं। चोरी, जीव-हिंसा और पर-स्त्री-गमन ये तीन कायिक कृत्य हैं। पुन: इसी अध्याय के दसवे रलोक में एक त्रिव्यही साधु की परिभाषा करते हुए सच्चे बौद्ध हंग में कहा गया है जिस न्यक्ति ने बीन द्यहों, नाचिक, मानसिक और कायिक, को अपने वश में कर लिया है, वही सच्चा त्रिद्यहों है। किस हंग से बौद्ध-धर्म और बौद्ध विश्वारों ने प्राचीन हिन्दू खेलकों को प्रभावित किया है, इसका प्रभूत साच्य हमें उपयुक्त तथ्य में मिलता है। बौद्ध-धर्म से विश्वारों के प्रहण करने के ऐसे अन्य अनेक उदाहरण भी दिष्य जा सकते हैं।

भगवान बुद्ध एक अवतार के रूप में

परमारमा अपने को क्रानेक रूपों में प्रकाशित करता है, इस विचार ने आगे चल कर एक ऐसे देवता के रूप में विकास प्राप्त किया जिसे अन्य सब देवाताओं के

१. गीता २७।१४-१६ ।

र. 'दरह' का इस अर्थ में प्रयोग बौद्ध और जैनों की एक विशेषका है। देखिए मिडिसम ?, प्रा ३७२।

२. जवाहर खतः देखिप श्लोक ''कामबासि तेम्लम्,'' इत्यादि बिसे शंकर के गीता-भाष्य ६।४ में बकुत किया गया है और वो बदान-वर्ग २।१ में भी पाया माता है। ऐसे अन्य अनेक श्लोक हैं यो महाभारत और बौढ अन्यों में समान क्य से पाय जाते हैं।

साय एकाकार किया जा सकता है। इसी से आगे चन्न कर खनवारवाद का जन्म हुआ, जिसने उत्तरकालीन हिन्दू-धर्म पर काफी प्रमाव दाला। व अवतार देवता का साकार रूप होता है जो बचिप एक मनुष्य की तरह काम करता है, परन्तु फिर भी जिसमें देवता की विभूतियाँ रहती हैं। महाभारत और पुराखों में अनेक अवतारों के उल्लेख हैं। हरिवंश-पुराख में भगवान जुद्ध का अवतार के रूप में उश्लेख नहीं है, परन्तु बराह-पुराख, अग्नि-पुराख और उत्तरकालीन पुराखों में उनकी गयाना अवतारों में की गई है। गौडपाद (७२४ ई०) ने जिस प्रकार भगवान जुद्ध की स्तुति की है, उससे यह स्पष्ट होता है कि उनके समय से पूर्व भगवान जुद्ध की विष्णु का अवतार माना जान लगा था। अपनी कारिकाओं में भगवान जुद्ध को नमस्कार करते हुए उन्होंने ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया है, जिनसे यह ध्वनि निकलती है कि जुद्ध उनकी पूजा के आसम्बन हैं। यही एक स्वाक्या हो सकती है, क्योंकि गौडपाद कहर अदैतवादी थे।

जब एक बार बुद्ध को श्रवसार मान किया गया तो बनके अनुवायियों ने उन्हें वह सब आदर दिया जो एक हिन्द अवतार की मिलता था । हिन्दुओं के समान वे भी बुद्ध-मृतिं की पूजा भावना और ध्यान की वृद्धि के जिए करने जागे। अब यह मत प्रायः सर्व-सम्मत है कि हिन्दचों में मूर्ति-पूजा कम से कम पाणिनि (२००-४२० ई० ५०) के समन से प्रचलित है। परम्त बौदों में स्तिं पूजा इतनी प्राचीन नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान वह ने स्तप चादि के अतिरिक्त चपनी मूर्ति की पूजा के जिए प्रतिष्ठा करने की कभी बाजुमति नहीं दी । सद्धमंपुरवरीकसूत्र जैसे उत्तरकालीन प्रमथ में भी भगवान बढ़ ने अपने शिष्यों को केवत स्तप या चैत्य बनाने का बादेश दिया है। परस्त फिर भी भारत के विभिन्न भागों में जो सर्तियाँ हाल में मिली हैं. उनसे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय बौद ब्यापक रूप से बुद्ध-मूर्ति की पूजा करते थे। आज सिंहत्त, बर्मा, चीन भौर दसरे बौद्ध देशों में लोग बुद्ध-मूर्ति की पूजा उसी प्रकार फूल, भोजन, बस्त्र, दीय भीर भूप भादि के अर्थण द्वारा प्रार्थना करते हुए करते हैं, जिस प्रकार हिन्द लोग भारत में । सिंहल में मूर्ति के निर्माण में अन्तिम कार्य आँखों का रंगना है, जो एक तान्त्रिक किया है भीर भारत में भी की जाती है। वर्मा में ब्रद-मर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा उसी प्रकार की जाती है जैसे भारत में। चीन में

१. वैष्क्वविदम, पृष्ठ २,४१,४२।

२. पिंसिपल भार॰ डी॰ कमैरकर के भनुसार उनकी तिथि ५०० ई॰ के करीब है।

भी इसी प्रकार का एक संस्कार किया जाता है, जिससे मूर्ति में देवत्व का जीवन-संचार किया जाता है।

सामाजिक सुधार

जब सं उपासक जोग बौद्ध संघ के निबमित सदस्य माने जाने लगे, उस समय से उनमें भी भिष्तभों के समान जावि-सम्बन्धी नियमों के पालन की दिलाई होने लगी । इस परिवर्तन का हिन्दकों पर दरगामी प्रभाव पदा । उनके कन्दर के कुछ उदार विचारकों का प्यान समाज-सुधार की ग्रोर गया श्रीर वे हिन्दू-धर्म की सीमा के घन्दर रहने वाली विभिन्न जातियों के पारस्परिक सम्बन्धों की अच्छा बनाने के लिए यरनशील हुए। कुछ ने उग्रतापूर्वक जाति-प्रथा की कहाइयों भौर अस्याचारों पर आक्रमण किया । कपिखर (करीब ११०० ई०) नामक एक तमिख बोलक ने जातिवाद की कड़ी धालीचना की । तेलुग लेखक वेमन धीर कनारा के सभारक बासव ने जाति-प्रथा के विरुद्ध सान्दोत्तन शुरू किए। बासव ने तो सिंगायत नामक एक वीरशैव सम्प्रदाय का निर्माण किया जिसने समाज में ब्राह्मणों की उच-तर स्थिति और प्रतिष्ठा की पूरी तरह उपेका की । उत्तरकालीन वैष्णवों ने, विशेषतः रामानुज-सम्प्रदाय के वैष्णवों ने. इस बात की शावश्यकता समस्ती कि धार्मिक डरसवों तथा मन्दिरों में पूजा के सम्बन्ध में जातिवाद के बन्धनों को दीवा कर दिया जाय। सब जातियों से उन्होंने अपने सम्प्रदाय के जिए अनुयायियों को जेना शरू कर दिया जिससे वैद्याव धर्म का प्रचार साधारण जन-समाज में भी हुचा । उत्तर-कालीन धार्मिक नेताओं ने भी, जिनमें कवीर और गुरु नानक आदि मुख्य हैं, इसी प्रकार के विचारों का समर्थन किया। सुधार की यह बाग आधुनिक युग सक जलती रही, जबकि जाति-भेद के पूर्ण विनाश के लिए सुधारकों ने एक संगठित युद्ध शुरू कर दिया है। आज यह ज्ञात होगा कि भगवान बुद्ध कितने बुद्धिमान और त्रदर्शी थे जब कि उन्होंने यह घोषणा की कि धार्मिक जीवन सब वर्गों के मनुष्यों के जिए खबा हजा होना चाहिए।

#### शाकाहार

भगवान बुद्ध ने यह श्रावरयक नहीं समक्ता कि वे श्रपने भिष्ठ शिष्यों के जिए शाकाहार का विधान करें। जो उन्होंने किया वह यह था कि उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें

र. देखिए जै॰ एन॰ फर्कु इर, आडन शाफ हिन्दुश्का, पृष्ठ १२१।

यह तथ्य आज भी पुरी के जगन्नाथ जी के मन्दिर में तथा अन्य वैष्णव मन्दिरों में देखा जा सकता है।

माँस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में पशुद्धों की इत्या होती है। स्पष्टतः, वे इस बात पर बाधह नहीं कर सकते थे कि उनके गृहस्थ शिष्य शाकाहार ही करें।

सर्वप्रथम श्रशोक ने श्रपने विस्तत साम्राज्य के कीने-कीने में पश्च-जीवन की पवित्रता की घोषणा की भौर भएने पवित्र उद्देश्य का उत्साहपूर्वक भनुसरण करते हुए उसने लोगों को प्रेरित किया कि उन्हें भ्रामिक कृत्यों के लिए भी पश्चमों की हत्या नहीं करनी चाहिए। उसने बौद संघ को, जिसमें उस समय गृहस्य और भिच्न दोनों ही सम्मिबित थे. अवस्य बहुत हुद तक प्रभावित किया होगा। यह भी सम्भव है कि अशोक के बाद उसके इस सुभार से प्रमावित कहा हिन्द और जैनों ने उसके इस कार्य को भागे बढावा हो भौर जनता में उसके जिए सहानुभृति पैदा की हो, जिसके परियाम-स्वरूप ही सम्भवतः बौद्ध संघ ने मांस-भोजन का पूर्य निषेध कर दिया हो. जैसा कि लंकावतार-सन्न में उल्लिखित है। फिर इसके कई शताब्दी बाद जब हर्षवर्धन का भाविर्भाव हुआ तो उसने गही पर बैठने के बाद ही यह बोच्या कर दी कि उसके राज्य में कोई माँस न खाए। इसके बाद जो उत्तरकात्नीन वैद्याव और शैव साध हए. उनके उपदेशों के परिशासस्वरूप शाकाहार की और अधिक बल मिला और जनता हारा उसे अधिक शोव्रता के साथ प्रहरा कर जिया गया । इन वैष्याव और शैव सन्तों का विश्वास था कि प्रत्येक वस्त के अन्दर ईश्वर है और ईश्वर में सब वस्तुएँ हैं. इसिलिये वे बास पर भी खापरवाही से चलने में भय अनुभव करते थे। महायान बौद्ध सन्त भी अपने शरीर के पोषण के लिए निरीह पश्चों की हत्या को एणा की दृष्टि से देखते थे. क्योंकि उनका विश्वास था कि उनका स्वयं का जीवन भी सभी तक रहने के योग्य था जब तक कि वह दूसरे प्राणियों की इच्छा की पूर्ति का साधन था। इन सन्तों के सतत उपदेश और अभ्यास का ही परिणाम है कि शाकाहार भारत में एक स्थायी वस्त बन गया है।

संचेप में, बा॰ रावाकृष्यान के शब्दों में, बौद-धर्म मारत की संस्कृति पर धपना स्थायो चिद्ध छोड़ गया है। सब धोर इसका प्रभाव दिश्योचर है। हिन्दू-धर्म ने इसके नीतिशास्त्र के सर्वोत्तम धंश को धपने में समाविष्ट कर किया है। जीवन के प्रति एक नया धादर, पशुधों के प्रति द्या, उत्तरदायित्व का भाव धौर उधारर जीवन के प्रति उद्योग, ये सब बातें एक नए नेग के साथ भारतीय मस्तिष्क को धवगत कराई गई हैं। बौद्ध प्रभावों को ही यह श्रेय प्राप्त है कि उनके कारया बाह्यया-परम्परा की धर्म-साधनाची ने धपने उन धंशों को छोड़ दिया है जो मानवता धौर बुद्धिवाद के धनुकृत नहीं थे। '

र. इश्वियन फिलासफी, बिस्ट पहली, पुष्ट ६०८।

#### तान्त्रिक बौद्ध-धर्म के सिद्धान्त

तान्त्रिक बौद्ध-धर्म में उत्तरकाकीन बौद्ध-धर्म के मन्त्रयान, वज्रयान धौर सहजयान जैसे रूप सम्मिक्ति हैं। बौद्ध-धर्म के योगाचार सम्प्रदाय ने योग-सम्बन्धी एक ऐसी साधना को जन्म दिया जिसमें मन्त्रों, धरिष्यों धौर मण्डलों का प्रवक्षन हो गया। इस प्रकार की साधना गुद्ध ढंग की होती थी भौर गुरू-शिष्य की परम्परा से उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सम्धेषया होता था। इस प्रकार की प्रतीकाश्मक धौर दुहरे शर्थ वाली भाषा का प्रयोग इस साधना के करने वाले लांग करते थे भौर सिद्धि के लिए भ्रानेक देवी-देवताकों की पूजा भी करते थे।

गुद्धतावादी बौद्ध-धर्म की इस शाखा से सम्बन्धित बौद्ध-धर्म का एक उत्तर-कालीन विकसित रूप और था जिसका नाम 'वज्रयान' है। इसका प्रचार अधिकतर समाज के निम्न वर्ग में था। इसकी कुछ बातें अनैतिक और आपितिजनक भी थीं, जिनका मूल बुद्ध-डपदेशों से कुछ सम्बन्ध न था। भारत के पूर्वी भागों में इस सम्प्रदाय का काफी जोर था। विक्रमशीला तान्त्रिक विद्या का एक महान केन्द्र था, जहाँ से यह धीरे-धीरे बंगाल, असम और उदीसा तक फैल गई। इस सम्प्रदाय की विकृत क्रियाओं के प्रति सभी समस्त्रार आदमियों ने विद्रोह किया और इन्हीं के अधिकांश रूप में भारत में बौद्ध-धर्म का हास हन्ना।

वान्त्रिक बौद्ध-धर्म की शिषाओं के सम्बन्ध में बाज भी काफी अम है और इसका मुख्य कारण वन्त्रों में प्रयुक्त प्रतीकारमक भाषा है, जिसे संस्कृत में 'सम्भ्या भाषा' भी कहा गया है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग वान्त्रिकों ने ही नहीं, बौद्ध सिद्धों ने भी किया है और चीम के 'चान' तथा जापान के 'ज़ेन' बौद्ध-धर्म के साधकों ने भी।

तान्त्रिक बौद्ध-धर्म का हिन्दू-धर्म पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि झाज तक अनेक पश्चिमी विद्वान यह सममते हैं कि तान्त्रिकता हिन्दुओं में उत्पन्न हुई और उनसे प्रायः हासग्रस्त बौद्ध सम्प्रदायों ने उसे जिया। परम्तु बौद्ध-धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों की जो प्राचीनता है और उनका जो सतत विकास उसमें हुआ है, उसको देखते हुए इस मच को ठीक नहीं माना जा सकता। पूर्ववर्ती महासंचिकों के पास तक मन्त्रों का एक संग्रह था जिसका नाम धारणी-पिटक था। फिर मंजुशी-मुखकरूप में, जो प्रयम शताब्दी ईस्त्री की रचना है, न केवल मन्त्र और धारणी ही पाप जाते हैं, बिर्क अनेक मयहल और मुद्राएँ भी। चचपि मंजुशीमुखकरूप की रचना-तिथि निश्चित नहीं है, फिर भी इतना निश्चयपूर्वक कथा जा सकता है कि नृतीय शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध तान्त्रिक दर्शन ने एक व्यवस्थित रूप प्राप्त कर जिया था, जैसा कि हमें गुश्चसमाजवन्त्र से स्पष्ट मासूस पड़ता है।

तान्त्रिक बौद्ध-धर्म शैव-धर्म की एक शाला ही है, यह कहना उन्हीं के लिए सम्भव है जो तान्त्रिक साहित्य का मौलिक ज्ञान नहीं रखते। बौद्धों का तन्त्र-साहित्य जो तिब्बती भाषा में सुरक्ति है, सभी तक भारतीय ज्ञान के गवेषकों की दिन्द में पूरी तरह नहीं आया है। हिन्दुओं के तन्त्रों का बौद्ध-तन्त्रों से मिलान करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि न केवल दोनों की विधि और उद्देश्यों में हो अन्तर है, बल्कि बौद्ध तन्त्र हिन्दू तन्त्रों की अपेका ऐतिहासिक इन्दि से प्राचीन और मौलिक भी हैं। श्री विनयतीय भट्टाचार्य ने अपने मन्य ''इन्द्रोहकशान दु बुद्धिस्ट एसोटेरिइम'' में यह निष्कर्ष स्थापित किया है, ''बिना विरोध की आशंका के यह घोषणा की जा सकती है कि बौद्ध लोगों ने प्रथम बार तन्त्रों का प्रवेश अपने धर्म में किया और उसके बाद के काल में हिन्दुओं ने उन्हें बौद्धों से लिया। यह कहना निरर्थक है कि उत्तरकालीन बौद्ध-धर्म शैव-धर्म का एक परिणाम था।''

बौद्ध और हिन्दू तान्त्रिकता में एक बड़ा भेद यह है कि हिन्दू तन्त्रों में शक्ति-पूजा का एक केन्द्रीय स्थान है, परन्तु बौद्ध तान्त्रिक धर्म में शक्ति को कोई स्थान नहीं है। वहाँ प्रज्ञा ग्रुख्य विश्वार है। शक्ति को वहाँ माया बताया गया है, जिसकी लोज बौद्ध साधक नहीं करता। शिव और शक्ति के मिजन से सृष्टि के आरम्भ का हिन्दू तन्त्र वर्णन करते हैं। परन्तु बौद्ध तान्त्रिक सृष्टि के डद्भव और विकास से अधिक सम्बन्ध न रलकर उस 'श्र-जात, श्र-भूत' अवस्था में जाना चाहता है, जहाँ से सृष्टि का आरम्भ होता है और जिसे वह 'श्रून्यता' कहकर पुकारता है।

बौद तन्त्र योगाचारियों के विधिवत् उत्तराधिकारी हैं और उपयुक्त रूप से स्यादया करने पर उनका मन्तस्य 'प्रतीत्यसमुत्पाद' की स्थापना करना ही है, जो बौद-धर्म का केन्द्रीय सिद्धान्त है। गुरु गम्पोपा के शब्दों में, बौद-तन्त्र ''वह विस्तृत दर्शन हैं जो सम्पूर्ण विधा को संशितान्य करते हैं, वह ध्यान-विधि हैं जो जिस किसी वस्तु पर मन को एकाग्र करने की शक्ति उत्पन्न करते हैं चौर वह जीवन की कला हैं जो शरीर, वाणी और मन की प्रत्येक क्रिया का उपयोग मुक्ति-मार्ग की सहायता के लिए करने का सामध्य प्रदान करते हैं।" ।

<sup>7, 98 180 |</sup> 

२. गुरु गम्पोपा-कृत ''वि ट्वैरुव इशिडस्पेंसिविल बिंग्स।'' मिलाइए ईवान्स-वैषटज, टिवेटन योगा एएड सीकोंट डानिट्रन्स, पृष्ठ ७६।

#### मन्त्रयान श्रीर सहजयान

बीद-धर्म की धनेक शाखाओं में सबसे कम ज्ञात मन्त्रयान धीर सहजवान ही हैं। उनके सम्बन्ध में सामान्यतः सब की धारणा यही है कि वे उत्तरकाजीन विकास के परिगाम स्वरूप उत्पन्न हुए । परन्तु मन्त्र प्राचीन पाछि त्रिपिटक के कुछ श्रंशों में भी पाए जाते हैं, उदाहरखतः श्राटानाटियसत्त में । यद्यपि प्रारम्भिक बौद-धर्म में मन्त्रों के उपयोग का विनिश्चय नहीं किया जा सकता. परन्त यह निश्चित है कि उनका धीरे-धीरे विकास होता गया और एक परवर्ती यग में मन्त्रयान के रूप में उन्हें एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर दिया गया । मन्त्रयान और सहजयान का विषय आध्यात्मक विकास के मनोवैज्ञानिक रूप से क्रियाशील तत्यों का विवेश्वन करना है। बनकी शिका बत्यन्त व्यक्तिगत वंग की है, जो अपरोच अनुभव से ही भास की जा सकती है, शब्दों के व्यावहारिक अर्थों के द्वारा नहीं। यही कारण है कि इन दोनों सन्प्रदायों का समझना कठिन है। मन्त्रयान का उद्देश्य वही है जो बौद-धर्म की भ्रन्य शासाओं का, अर्थात मानव प्राणी का एकीकरण, बोधि या भ्राप्या-रिमक परिपक्षता । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए त्रिरस्न की शरण प्रहण करना भीर बोधि-चित्तोत्पाद भाषश्यक हैं। जिस नई जीवन-र्राष्ट का विकास बौद साधक को करना होता है, उसके जिए वह चित्त को एकाम करता है। चित्त की इस एकामता या समाधि को सम्पादित करने के लिए मन्त्रों का उपयांग है। वे विरोधी अवस्थाओं को हर करते हैं, क्योंकि मन्त्र, जैसा उनके धर्य से स्पष्ट हैं, मन के रचक हैं । वे समाधि को प्राप्त कराने में सहायक हैं। मन्त्रयान एक विधायक साधना मार्ग है, निषेधारमक नहीं । उसका उद्देश्य बोधि की प्राप्ति है, निरोध नहीं । सन्त्रयान एक योग-मार्ग है जिसका अच्य व्यक्तिगत सत्ता की परम सत्य के साथ अविभाज्य एकता सन्पादन करना है। मन्त्रपान की प्रन्तिम धवस्था 'गुरु-योग' कहसाती है जो घपनी पात्मा में परम सत्य को रखने का एक उपाय है। गुरु-योग एक धारयन्त एकान्त साधना है और उसके विधान जटिल हैं। मन्त्रयान में गुरु की महिसा बरपधिक बताई गई है, क्वोंकि उसके बिना मन्त्रवान का सन्देश साधक के सामने प्रकाशित नहीं हो सकता।

मन्त्रयान से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित सहज्ञयान है। 'सहज्ञ' शब्द का धर्य है 'साथ उत्पन्न'। परन्तु यह 'साथ उत्पन्न' होने वाजा क्या है! प्रसिद्ध तिब्बती विद्वान धीर सन्त मि-स-रस-प के एक मुख्य शिष्य ने इसका उत्पर देते हुए कहा है कि धर्म-कार्य धीर उसका धाभास, ये दो साथ-साथ उत्पन्न है। यह कहने से उनका तात्पर्य यह है कि सत्य धीर उसके धामास के बीच कोई पाटी न जा

सकने वाजी लाई नहीं है, बिलक वे दोनों श्रामिश्व हैं। इस श्रामिश्वता का श्रर्थ यह है कि सरय एक श्रोर श्रिमाज्य है, परम्तु बुद्धि के विकल्पों श्रीर विश्वेषण के द्वारा वह श्रानेक विरोधियों के रूप में विभक्त कर दिया गया है, जिसकी एकता का साचारकार श्रम्यश्चान से प्राप्त किया जा सकता है। इस श्रम्यश्चान को विकसित करने का मार्ग ही सहजयान है। इस श्रकार सहजयान एक साधना-पद्धति है, जिसमें वौद्धिकता की श्रपेषा श्रम्यर्शान पर श्रिषक जोर दिया गया है। भावना का स्वम्दन भी उसमें विद्यमान है।

मन्द्रयान और सहजयान का सबसे ऋषिक प्रभाव तिब्बत के बौद्ध-धर्म पर पदा है और इसे प्रमाणित करने के लिए भी पर्याप्त सावय है कि बौद्ध-धर्म के ध्यानवादी सम्प्रदाव का आधार भी यह साधना-पद्धति ही है। मन्द्रयान और सहजयान श्वाज भी जीवित साधना-पद्धतियाँ हैं, जिनका श्रम्यास विब्बत, चीन और जापान में किया जाता है।

# बोद्ध-धर्म श्रोर श्राधुनिक संसार

सांस्कृतिक श्रीर राजनैतिक निष्कर्ष

मा धुनिक संसार में बौद्ध-धर्म के सांस्कृतिक चौर राजनैतिक निष्कर्षों को समस्ते के लिये हमें पहले बौद्ध-धर्म की परिभाषा करनी होगी और संस्कृति और धर्म के साथ उसके सम्बन्ध के स्वरूप को समस्ता होगा। अपने पश्चीस सौ वर्ष के इतिहास में बौद्ध-धर्म ने जो सांस्कृतिक कार्य किये हैं चौर इस बीच उसका जो राजनैतिक स्थान और प्रभाव रहा है, उसकी सौंकी हमारे लिये पूर्व और परिचम में बौद्ध-धर्म के सांस्कृतिक निष्कर्षों को समस्तने में सहायक होगी।

बाद्ध-धर्म का म्वरूप

बौद्ध-धर्म, या ठीक कहे तो धर्म, निर्वाण का एक साधन है। यह बौद्ध-धर्म की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कही जा सकती है। स्वयं भगवान बुद्ध ने धर्म की उपमा बेड़े से दी हैं। जिस प्रकार बेड़ा पार होने के लिए हैं, पकड़ कर रखने के लिए नहीं, उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया है। वह संसार-सागर को पार करने के लिए हैं, पकड़ कर रखने के लिए नहीं। जिस प्रकार पार होने के बाद बेड़े की धावस्थकता नहीं रहती, उसे ख़ोड़ देते हैं, उसी प्रकार धर्म की स्थित है। परन्तु जब तक हम समुद्ध के इस पार हैं, या उसे तरने का प्रयत्न कर रहे हैं, धर्म स्पी बेड़े की हमें श्रानिवार्यतः धावस्थकता है और उसे हम किसी प्रकार ख़ोड़ नहीं सकते।

वींद्ध-धर्म का स्वरूप स्थावहारिक है, इस बात पर ज़ोर हमें भगवान खुद् के उन शब्दों में मिलता है जो उन्होंने अपनी मौसी महाप्रजापती गौतमी से कहे वे। एक बार महाप्रजापती गौतमी ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उन्हें ऐसा उपहेश हैं जिसकी भावना करते हुए वह एकान्त में अप्रमाद-पूर्वक विचरण करे। भगवान

१. मज्जिम-निकाय, १,१३४।

नं उसे उत्तर दिया, "गौतमी । जिन धर्मों के बारे में तू निश्चयपूर्वक जान सके कि ये निष्कामसा के जिए हैं, कामनाओं की बृद्धि के जिए नहीं, विशाग के जिए हैं, राग के जिए नहीं, सांसारिक जाभों को घटाने के जिए हैं, बहाने के जिए नहीं, निर्कोंभ के जिए हैं, जांभ के जिए नहीं, सन्तोष के जिए हैं, असन्तोष के जिए नहीं, एकान्त के जिए हैं, भोड़ के जिए नहीं, उत्थम के जिए हैं, अमाद के जिए नहीं, जब्हाई में असन्तवा प्राप्त करने के जिए नहीं, उत्थम के जिए हैं, अमाद के जिए नहीं, जा गौतमी ! उन ऐसे धर्मों के विषय में तू निश्चयपूर्वक जानना कि यही धर्म है, यही विनय है, यही शास्ता का सन्देश है ।" यही कारण है कि महायानी जांग अशोक के साथ न केवल यह कह सके कि "जो कुछ अनवान बुद्ध ने कहा है, सब ठीक कहा है" बहिक यह भी कि "जो कुछ भी ठीक कहा गया है, सब बुद्ध का बचन है। "

निर्वाण के माधन में तीन वातों के अभ्यास सम्मितित हैं. शील. समाधि श्रीर प्रज्ञा । भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब एक सरुण बाह्यण ने इनके शिष्य भानन्द से पूछा कि उनके शास्ता किन बातों का उपदेश दिया करते थे. सं) बानन्ट ने उससे कहा कि भगवान शील, समाधि बौर प्रजा का उपदेश दिया करते थे। इनमें से प्रत्येक की जानन्द ने उस तरुण बाह्यण के प्रति व्याक्या भी की। सहा-परिनिब्बाया-सत्त के अनुसार भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाया से पूर्व जो अन्तिम उपदेश विभिन्न स्थानों पर अपनी अन्तिम यात्रा के अवसर पर दिये. अनका सार साधना के ये तीन अंग, शील, समाधि और प्रजा ही थे। शील से तास्पर्य गृहस्थ और प्रविज्ञत सबके विये पालनीय पंचशील तथा होनयान और महाबान के भिन्नश्रों के लिये पालनीय क्रमशः २२७ या २४० विनय सम्बन्धी नियमों से है। समाधि में स्मृति-भावना, सन्तृष्टिता, पंच नीवारणों का स्थाग और ध्यान की चार (या चाठ) अवस्थाओं की प्राप्ति चादि सम्मिनित हैं। प्रज्ञा में साधारवात: बौद धर्म के सब सिद्धान्तों का समावेश है. जैसे कि प्रशीखम्मुखाद, त्रिवच्या, चार आर्थ सत्य. सर्वधर्म-नैरारम्य. चित्त-मात्रता. त्रि-काय. श्राहि । निर्धाण-प्राप्ति के लिये साधक को क्रमशः तीन अवस्थाओं में हांकर गुजरना पहला है। अब कि शील स्मीर समाधि सम्बन्धी अभ्यास अन्य धर्म-साधनाओं में भी वाये जाते हैं. प्रजा सम्बन्धी सिद्धान्त बीद्ध-धर्म का अपना है।

१. विनय, २,१०।

२. श्रध्यारायसं जूडन-ध्त्र, शान्तिदेव-कृत शिका-समुच्चयः, ससिल वैयडल तथा डच्ह्यू० ध्व॰ डी० रावज, लन्दन. द्वारा श्रनुवादित, १६२२, वृष्ट १७ ।

### बौद्ध-धर्म और संस्कृति

संस्कृति के तीन कार्य हैं। पहचा यह कि संस्कृति शिक्षा और अनुशासन के द्वारा अनुस्य के नैतिक, बौद्धिक और सीन्दर्य-बोध सम्बन्धी विकास को सम्पन्न करती है। इसरा यह कि वह खिल्ला-कलाओं, मानवीय शास्त्रों और विज्ञान के उचार पचों में श्राभिरुचि उत्पन्न करती है और इनके विकास में योग देती है। तीसरा संस्कृति का कार्य यह है कि इन सबके परिशाम-स्वरूप वह मानवीय स्वभाव का संस्कार करती है और उसे प्रकाश प्रदान करती है। इन तीनों अर्थों में बौद्ध-धर्म का संस्कृति से बनिव सम्बन्ध है। हम पहले देख चके हैं कि बीद-धर्म का अर्थ निर्वाच का साधन है, जिसमें शील, समाधि और प्रजा सम्मिखित हैं। संस्कृति को हम इनमें से समाधि-भावना में समाबिष्ट कर सकते हैं, क्योंकि समाधि-भावना के समान कवा और विज्ञान भी मनुष्य की चेतना को शुद्ध कर उसे संस्कारी बनाने भीर एक उच्चतर स्वर पर उसे के जाने बाक्षे हैं। इस प्रकार संस्कृति निर्वाण का एक साधन बन जाती है। चँकि विज्ञान की अपेका स्नतित-कलाओं में मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने और उसे प्रभावित करने की अधिक शक्ति होती है, इसिबए वे अपने भावकतामय प्रभाव की अधिकता के कारण मनुष्य की चेतना की अधिक इस घरावल पर से जा सकती है और उसका श्रापक संस्कार और विश्वदीकरण कर सकती हैं। यही कारण है कि गणित या रसायन-शास्त्र की अपेशा चित्र-कता. संगीत और कविता के साथ बौद-धर्म का अधिक बनिष्ठ सम्बन्ध रहा है।

कला के दो रूप हैं, धार्मिक श्रीर सीकिक। धार्मिक कला में श्रमिश्चान-पूर्वक मनुष्य की चेतना को उश्वतर धरातख पर से जाने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरयात: बुद्ध की मृति को सीलिये। एक कला-इति के रूप में इसकी केवस सीन्द्र्य-बोध सम्बन्धी शक्ति के कारण मनुष्य का मन एक उश्वतर श्रवस्था में चला जाता है। जिस मृति में यह कलात्मक सीन्द्र्य न हो उससे यह काम नहीं हो सकता। जब साधक बुद्ध-मृति की श्रोर श्रपने चिश्व को स्थिर करता है तो स्वभावतः उसे श्रपनी चेतना को निर्मल श्रीर परिशुद्ध करने में सहायता मिलती है। बौद्ध कला में चित्र-कला, मृतिं-कला, संगीत श्रीर कविता को एक शाध्यात्मिक परम्परा में श्रन्तिनंबद्ध कर दिया गया है श्रीर उनका उपयोग न केवल धर्म-प्रचार के साधन के रूप में बहिक ध्यान के शालम्बन के रूप में किया गया है। यही कारण है कि बौद्ध कला मनुष्य की चेतना को उत्पर उठाने वाला वह सबसे बहा उपाय है जिसका उद्भावन मनुष्य ने किया है। स्वीकिक कक्षा का सम्बन्ध चूँकि धर्म से नहीं होता, हसिलिये उसका प्रभाव चेतना को सँचा उठाने में हतना श्रविक नहीं होता। चूँकि उसकी दह बुनियाद नैतिक जीवन में नहीं होती, इसिबये उसका प्रमाय भी क्यास्थायी होता है। कक्षा ध्यान के अभ्यास में सहायक हो सकती है, परन्तु वह उसके स्थान को नहीं से सकती। इसी प्रकार कक्षा धर्म के स्थान को मी नहीं से सकती। निर्वाय के साधन के रूप में धर्म के, जैसे हम पहले देख चुके हैं, तीन अंग हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। कक्षा ध्यान को प्रेरणा दे सकती हैं, परन्तु वह प्रज्ञा को उत्पन्न नहीं कर सकती। समाधि और प्रज्ञा में यह अन्तर है कि समाधि चाहे जितनी जैंची चल्ली जाय, परन्तु फिर भी वह सौकिक रहती है, जम कि प्रज्ञा लोकोश्वर है। इसिलिए धर्म, जिसमें केवल नीति (शील) और ध्यान (समाधि) ही नहीं, विक प्रज्ञा भी सिम्मितित हैं, कल्ला को अपने अन्दर समाये हुए ही नहीं, विक उससे अतीत भी है।

बीद-धर्म का सम्बन्ध परम्परागत रूप से केवल धार्मिक कला से ही नहीं, बिल्क लौकिक कला से भी रहा है। इसका अर्थ यह है कि कला का ध्यान के लिए उपयोग करने के अलावा उसने सुन्दर वस्तुओं की शुद्धताकारी और संस्कारमधी शक्ति को भी स्वीकार किया है और स्ववन्त्र रूप से कलाओं के विकास को प्रोत्साहन दिया है। यही कारक है कि हमे बौद्ध-कला की परम्परा में केवल बुद और बोधि-सत्यों की ही मूलियाँ नहीं मिलतीं, बिल्क वह, यहियाी और अपसराओं की भी, जिनका बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों से कोई सम्बन्ध नहीं है। एक ओर धरवधोष ने विद बुद के बरित को एक महा-काम्य के रूप में प्रस्तुत किया है तो दूसरी और विज्ञानों के पूरक साधनों के रूप में, धर्म के साथ अधिक से अधिक कलाओं और विज्ञानों का एकीकरख किया है। वस्तुतः होनयान और महामान दोनों ने ही प्रभूत मात्रा में लौकिक और धार्मिक कला को जन्म दिया है।

#### बौद्ध-धर्म और राजनीति

बौद-धर्म का राजनीति के साथ सम्बन्ध इसना सरक नहीं है जिसना संस्कृति के साथ । इसका कारण यह है कि संस्कृति का सम्बन्ध वर्ग से न होकर व्यक्ति से है, इसिक्षण व्यक्तिगत धर्म के रूप में उसका सम्बन्ध बौद-धर्म से आसानी से दिखाया जा सकता है। एक संस्था के रूप में व्यवस्थावद बौद-धर्म से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु राजनीति का सम्बन्ध बौद-धर्म के व्यक्तिगत और संस्थावद होनों रूपों से है। फिर बौद-धर्म के संस्थावद रूप के भी दो बंग हैं, भिष्ठ-संघ धौर उपासक-संघ। 'राजनीति' शब्द का प्रयोग भी धनेक धर्मों में किया जाता है। बौद-धर्म के व्यक्तिगत और संस्थावद होनों रूपों के साथ राजनीति के सम्बन्ध को प्रदिश्तत

करने के लिए हमें इन बातों पर विचार करना आवरयक होगा, (भ) बौद-धर्म और राजनैतिक सिद्धान्तों का सम्बन्ध, (भ्रा) बौद-धर्म और राज्य, (इ) उपासक-संघ और सरकार, (ई) भिद्ध-संघ और सरकार, (उ) भिद्ध का व्यक्तिगत रूप से सरकार से सम्बन्ध, (ऊ) उपासक और कियारमक राजनीति, तथा (ए) भिद्ध और कियारमक राजनीति।

जहाँ तक हम जानते हैं भगवान बुद्ध ने धर्म-विनय के प्रश्नों एक श्रपने की सीमित रखा और विभिन्न राजनैतिक सिद्धान्तों की अन्द्राहयों या बुराइयों के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। भगवान चुढ़ के जीवन-काल में, जैसा इतिहासकारों को सुविदित है, दो प्रकार की शासन-प्रशाक्षियाँ उत्तर-पूर्वी भारत में प्रचित्रत थीं, राज-तम्त्राध्मक और गणतन्त्रामक । भगवान बढ़ ने इनमें से किसी की प्रशंसाया निन्दा में कुछ नहीं कहा है। अनका यह कहना कि जब तक वजी गखतन्त्र के लोग निरन्तर बड़ी संख्या में इकटठे होकर सभाएँ करते रहेगे तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं, गण्यतन्त्र प्रयाली के पश्च में उनका समर्थन इसी प्रकार नहीं माना जा सकता. जिस प्रकार यदि वे यह कह देते कि अजातरात्र अपनी चालाकी से बजी गरातन्त्र को फोब सकता है तो उनका यह कथन निरंकशता का अनुमति-सचक नहीं माना जा सकता था। भगवान बुद्ध ने केवल परिस्थिति के तथ्यां का कथनमात्र किया। उन्होंने कोई नैतिक निर्णय नहीं दिया। परन्तु एक बात पर भगवान बुद्ध और उनके बाद सम्पूर्ण बीद परम्परा बिरुक्कत स्पष्ट है। वह यह कि सरकार का यह कर्त्तन्य है कि वह नैतिक और आध्यात्मिक कानून को बढ़ावा दे। चुँकि बोड-धर्म निर्वाण का एक साधन मात्र है, इसिलए उसकी यह स्वासाविक माँग है कि राज्य यह स्वीकार करे कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल भौतिक बावश्यकतायां की पति मात्र न होकर निर्वाण-प्राप्ति है, जिसके लिए उसका कर्त्तम्य है कि अपने नागरिको के लिए ऐसी राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें रह कर गृहस्थ और प्रवजित सब धर्म के अनुसार अपना जीवन-यापन कर सके । इस प्रकार बौद्ध-धर्म का उस किसी राज-गैतिक वाद से कोई भेट नहीं हो सकता जो अन्तर्हिंग या प्रकट रूप से नैतिक और श्राध्यात्मिक नियम की श्रेष्टता स्वीकार करता है और उसके व्यक्तिगत और संघवद रूप संप्रयोग के जिए साधन जुटाता है। बौद-धर्म को न तो समाजवादी और न पूँजीवादी राज्य में कोई आपत्ति है, शर्त यही है कि वह अपनी जनता के न केवल मीतिक बल्कि नैतिक और भाष्यात्मिक सुख-विधान के भी साधन जुटाये।

(भा) बौद्ध-धर्म और राज्य के सम्बन्ध का स्वरूप इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य का स्वरूप क्या है और उसमें रहने वाली बौद्ध जनता की संख्या क्या है। यदि किसी राज्य में य-बौद्ध लोगों की संख्या स्थिक है, तो बौद-धर्म साशा करेगा कि उसके सनुपायियों को वही स्रधिकार प्राप्त हों जो सम्य सरूपसंख्यक सर्मावसम्बद्धां को। इसका सर्थ यह है कि सपने सिद्धान्सों के सनुसार जीवन-पापन करने की सौर उनका प्रचार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता उसे होनी चाहिए। चाहे उन्हें सद्दन कर जिया जाए वा चाहे उन पर सर्याचार हों, बौद्ध नागरिक सदा उस राज्य के प्रति स्वामिशक रहेंगे जिसमें वे रह रहे हैं। जिस राज्य की स्थिकांश जनता बौद्ध है, वहाँ बौद्ध-धर्म स्वाभाविक तौर पर राज-धर्म की स्थित प्राप्त करना चाहेगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। बौद्ध सम्प्रदाय एक-दूसरे के प्रति ही नहीं, विक्त स-बौद्ध परम्पराद्यों के प्रति भी सहनशोद्ध सौर उदार हिट रखने वासे हैं।

- (ह) व्यक्तिगत रूप से बौद नागरिक और सरकार के सम्बन्ध के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बौद-धर्म अपने अनुयायियों के खौकिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। वह केवल सत्य का उपदेश देता है, उसका आदेश नहीं। बौद-धर्म सत्य के सिद्धान्तों को सिखाता है और उनके प्रयोग के स्वरूप को भी, परम्तु विस्तार की बावें वह व्यक्ति पर ही छोद देता है, जिनका निर्णय उसे स्वयं अपने विवेक के अनुसार करना चाहिये। एक बौद नागरिक से यह आशा की जाती है कि वह अपने साथी दूसरे नागरिकों के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मक करवाय में कियात्मक रूचि ले और अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की धर्म के अनुसार विताने का प्रयत्न करे।
- (ई) एक बौद देश में भिष्ठ-संघ धीर सरकार का वही सम्बन्ध है जो ध्यक्तिगत जीवन में एक भिष्ठ का उपासक (गृहस्थ-शिष्य) से होता है। इसका धर्म यह है कि सरकार को संब-दायक होना चाहिए, उसे संघ की रचा धीर सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार एक श्रदाल उपासक विहार धीर चैत्य बनवाता है, धार्मिक प्रन्थों का प्रकाशन करवाता है धीर धन्य पुष्य के कार्य करता है, उसी प्रकार हन कार्मों को एक बड़े पैमाने पर एक बौद राज्य की सरकार को करना चाहिए। दूसरी घार जिस प्रकार एक भिष्ठ उपासक को सदर्म का उपदेश करता है, सम्बन्ध में प्रता है, उसी प्रकार संघ का यह कर्चन्य है कि वह सरकार को बक्क धर्म-प्रधार के सम्बन्ध में मार्ग दिखाये, बिल्क राष्ट्र के सामाजिक घौर राजनीतिक जीवन में धर्म के प्रयोग के सम्बन्ध में भी उसे परामर्श दे। जहाँ कहीं वह यह देखे कि राष्ट्र, सरकार, जनता या राजनीतिक नेता धर्म के मार्ग से च्युत हो रहे हैं, तो उसे उनकी समाजोचना भी करनी चाहिए। इस प्रकार की समाजोचना को देख कर हमें यह न समस्य बेना चाहिए कि भिष्ठ राजनीति में धड़ रहे हैं। जब

तक धर्म का प्रयोग राष्ट्रीय जीवन में नहीं होता, पारिवारिक जीवन पर भी उसका अधिकार थीरे-धीरे कम होता चला जायगा। चूँ कि धर्म की रचा संघ का कर्मण्य है, इसलिए उसका यह भी कर्मण्य है कि वह राजनीति या जीवन के अन्य किसी चेत्र में उसके प्रयोग की जोर भी देखे। व्यावहारिक राजनीति में पढ़ने का तो संघ के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। संघ का सत्परामर्श को अन्दर और बाहर केवल शान्ति और सद्भावना की वृद्धि के लिए ही होगा और उसका केवल एक ही सन्देश होगा ''इस संसार में वैर की शान्ति कभी वैर से नहीं होती, बहिक प्रेम से होती है। यही सनातन धम है।''

- (3) संब के द्वारा या संघ की चलुमति के बिना मिश्र का व्यक्तिगत क्य से सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं होता। वह किसी राजकीय पद को स्वीकार नहीं कर सकता और न उसके लिए पारिश्रमिक से सकता हैं। जहाँ धार्मिक मामखों के धलग मन्त्रालय हों या धर्म के सम्बन्ध में परामर्श्वात्री समितियाँ हों, वहाँ इस नियम में ध्रपवाद हो सकते हैं, जैसे कि स्थाम में। किसी प्रकार की राष्ट्रीय सेवा भिश्र से नहीं बी जा सकती और न उसकी ध्रनिवार्य भर्ती राज्य के किसी काम के लिए की जा सकती है।
- (ऊ) बौद गृहस्थों का सम्बन्ध चूँकि सरकार से हांवा है, इसलिए डन्हें कियात्मक राजनीति में भाग सेना ही पढ़ेगा, फिर भी उनसे यह घाशा की जाती है कि ने धर्म के अनुसार धान्तरस करेंगे।
- (ए) भिष्ठ अपनी उपसम्पदा के समय जिन नियमों को ग्रह्म करता है और जिनके पाछन के जिए वह प्रतिज्ञानक है, उनके अनुसार उसे क्रियासमक राज-नीति से सर्वया अलग ही रहना चाहिए। "सांसारिक ज्ञाम का मार्ग दूसरा है और निर्वायगामी मार्ग विव्कृत दूसरा है। इस प्रकार इसे जानकर खुद का अनुमामी भिष्ठ सम्मान की कामना न करे, बल्कि उसे चाहिए कि विवेक की खुद्ध करे।" इस उपदेश के अनुकूल आकरण करने के लिए यह आवश्यक है कि भिष्ठ न किसी राजनैतिक संगठन में सम्मिलत हो, न उसकी सहायता करे और न उसे मत (बोट) ही प्रदान करे। राजनैतिक या अर्द-राजनैतिक स्वरूप की सभाशों या सार्वजनिक जलसों में भी उसे भाग नहीं जेना चाहिए। संब के जो सदस्य यह अनुभव करते हैं, जैसा कि हाल में बर्मा और सिहल में कुल ने किया है, कि नागरिक के दूप में

१. धम्मपद, ५।

२. धम्मपद, ७४ ।

बनके कर्त्तच्य भिष्ठ के रूप में उनके कर्त्तच्यों से अधिक अधिकार उन पर रखते हैं, तो उनके जिए एक मात्र सम्माननीय रास्ता बढ़ी है कि वे संब को कोड़ हैं। निर्वाख और चुनाव दोनों साथ-साथ नहीं जीते जा सकते।

## बौद्ध-धर्म की सांस्कृतिक श्रौर राजनैतिक विरासत

चूँ कि इन पृष्ठों में जो कुछ भी विषय-वस्तु विवेश्वित की गई है, वह सब किसी न किसी प्रकार वौद-धर्म की निरासत ही है, जतः वहाँ केवज उसके कुछ आधारभूस उद्देश्यों का ही निर्देश किया जा सकता है, जैसे कि (अ) संस्कृति, सम्यता और शिषा तथा (बा) युद्ध और शान्ति।

संस्कृति, विशेषतः खित्त-कलाएँ, जैसा हम पहले देख खुके हैं, समाधि या ध्यान के अन्तर्गत रखी जा सकती हैं और इस प्रकार वे भी निर्वाण के साधनों में भारतभीत हैं। संस्कृति बीड-धर्म का एक भाग है। यह उसके वस्त्र का अर्लकार नहीं, बिक उसके शरीर का एक झंग है। जहाँ बौद-धर्म आता है, वहाँ संस्कृति भी आती है। बौद्ध-धर्म के पशिया व्यापी प्रसार की वह एक स्पष्ट शिचा है भौर इसकी पुनरुक्ति वहाँ इसीविए की गई है कि सामान्यतः आधुनिक संसार और विशेषतः आधुनिक भारत में इसकी अर्थवत्ता पूरी तरह समभी नहीं जाती । सिंहज, बर्मा, स्वाम, कम्बोदिया, जाश्रोस, जापान, तिब्बत, मंगोजिया, नेपाज, सिक्किम, भूटान और बहाख ने बौद-धर्म को प्राप्त करते समय केवल भ्रयने धर्म की ही प्राप्त नहीं किया, बिक ब्यावहारिक रूप में भ्रपनी सम्पूर्ण सम्यता भौर संस्कृति को भी। जापान के लोगों के लिए डनके देश में बीट-धर्म के आगमन का नया प्रभुत महत्त्व था. इसे द्वा॰ दी॰ टी॰ सज़की ने स्पष्टतः दिखाया है। नारा-युग में जिस उत्साह के साथ जापानी जोगों ने बौद-धर्म का अनुशीखन शक किया, उसके सम्बन्ध में डा॰ सुज़की ने जिला है, "बीब-धर्म उनके जिए एक नया दर्शन था. एक नई संस्कृति थी और थी कलात्मक प्रेरणाओं को देने वाली एक कभी समाप्त न होने वाली खान।" इसी युग के सम्बन्ध में सुज़की ने हमें बताबा है कि जीवन के सभी इंद्रों में बीज भिन्न नेता माने जाते थे। वे शिक्क, चिकित्सक, इंजीनियर, कवि, चित्रकार, मुर्तिकार सभी कुछ थे। उनकी सेवाफ्रों से प्रभावित होकर ही उस समय की सरकार ने बानेक विहारों और मन्दिरों को बनवाया. भिष्टाों भौर भिष्णियमों को संरक्षण दिया भौर वैरोचन बुद्ध की एक विशास प्रतिमा का

१. ''जेपेनीज दुक्किजम'', एस्सेख इन जेन दुद्धिकम (थर्ड सीरीज), राइ**डर, लन्दन,** १६५३, एष्ठ ३४०।

निर्माण किया। यह बात जापान के बारे में ही नहीं, जिन देशों का हम ऊपर उस्तेख कर चुके हैं, उनके विषय में भी सच है। यह बात आकस्मिक नहीं है कि मिलरेपा तिब्बत के एक महान कवि होने के साथ-साथ उसके प्रसिद्धतम बौद्ध योगी भी हैं भौर इसी प्रकार सिरि राइज, जिनका सिंहजी साहित्य में वैसा ही उच्च स्थान है. वे सिंहत के संघराज भी थे। एशिया के सम्पूर्ण राष्ट्रों में चीन ही खुक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास बौद्ध-धर्म के प्रवेश के पूर्व भी अपनी एक विकिसत सभ्यता भौर संस्कृति थी, श्वतः श्रवनी संस्कृति के श्वारम्भ के लिए तो नहीं, परन्तु उसके कम से कम फ़लने-फ़लने के लिए चीन भी बौद-धर्म का ऋशी है। बौद-धर्म वस्ततः वसन्त के उस मलयानिल के समान था जिसने एशिया के उपवन को एक कोने से बीकर दूसरे कोने तक अपनी संस्कृति के क्लोकों से सुर्राभत और पुष्पित कर दिया। पशिया की संस्कृति अपने समग्र रूप में बौद संस्कृति ही है। सुजुकी ने सार्थकता-पूर्वक कहा है, "यदि पूर्व एक है, भीर ऐसी कुछ वस्तु है जो उसे पश्चिम से श्रव ग करती है, तो इस श्रव ग करने वाली वस्तु की खोज हमें उस विचार में करनी चाहिए जो बौद्ध-धर्म में मृतिमान हो रहा है। बौद्ध विचार ही एक ऐसा है, ध्रम्य कोई नहीं, जिसमें पूर्व के प्रतिनिधि-स्वरूप भारत, जीन और जापान, एक हैं होकर मिल सकते हैं। विचार को भापने वातावरण की भावश्यकताओं के अनुकृत बनाने के प्रश्येक राष्ट्र के अपने-अपने स्वामावगत तंग है, परन्त जब पूर्व एक इकाई के रूप में पश्चिम के भामने-सामने भाता है. तो बौद्ध धर्म ही मिसाने वाली वस्त का काम देला है।" पशिया में बौद्ध-धर्म के इतिहास की यदि आज के संसार के लिए कोई शिक्षा है तो यही कि भारत, सिंहल, मध्य-वृशिया भीर जापान में बौद-धर्म, संस्कृति, सभ्यता और शिका सदा अभिन्न मित्र और साथी रहे हैं।

बौद्ध-धर्म का शान्ति सं अनिवार्य सम्बन्ध भी कम महश्वपूर्ण नहीं है। बौद्ध-धर्म के गत पच्चीस सौ वर्ष के इतिहास में, जबिक यह सम्पूर्ण पृथ्वी के चतुर्थ भाग से अधिक प्रदेश में फैल गया, काफी अमसाध्य गवंषया। करने पर भी स्थानीय और अव्यन्त अव्य महत्त्व के कुछ एक उदाहरण ही मिल सकेंगे जब बल का प्रयोग किया गया हो। बौद्ध-धर्म के इतिहास का एक भी पृष्ठ ऐसा नहीं है जो रक्त-रंजित हो। बोधिसस्त मंजुओ के समान बौद्ध-धर्म के पास केवल एक ही त्रज्ञा की तलवार—और उसका केवल एक ही शशु है—अज्ञान। यह इतिहास का साथ्य है, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। बौद्ध-धर्म और शान्ति का सम्बन्ध कारण-कार्य का सम्बन्ध है। बौद्ध-धर्म के प्रवेश से पूर्व

तिज्वत प्रिया का सबसे बलवान सैनिक देश था। वर्मा, स्याम और कम्बोडिया का पूर्वकालीन इतिहास बतलाता है कि यहाँ के निवासी खरयन्त युद्ध-प्रिय और हिंस स्वभाव के थे। मंगोल लोगों ने एक बार सम्पूर्ण मध्य-एशिया को ही नहीं, मारत, चीन, ईरान और अफगानिस्तान को भी रोड़ डाला था और यूरोप के दरवाज़ों पर भी वे जा गर ले थे। जापान की सैनिक भावना को बौद्ध-धर्म की पन्द्रद शताब्दियाँ भी सभी पूरी तरह परास्त नहीं कर सकी हैं। सम्भवतः भारत और चीन के अपवादों को होद कर एशिया के प्रायः अन्य सब राष्ट्रों के लोग मूखतः हिंसापिय थे। बाद में उनमें जो शान्तिपियता आई वह बौद्ध-धर्म के शान्तिवादी उपदेशों के प्रभाव स्वरूप हो थी। इस प्रकार बौद्ध-धर्म और शान्तिवादी उपदेशों के प्रभाव स्वरूप हो थी। इस प्रकार बौद्ध-धर्म और शान्तिवादी उपदेशों के प्रभाव स्वरूप हो थी। इस प्रकार बौद्ध-धर्म और शान्तिवादी उपदेशों के प्रभाव स्वरूप हो थी। इस प्रकार बौद्ध-धर्म और शान्तिवादी उपदेशों के प्रभाव स्वरूप हो थी। इस प्रकार बौद्ध-धर्म और शान्ति का सम्बन्ध आकस्मिक न द्वीकर अनिवार्य है। विश्व-शान्ति की स्थापना में बौद्ध-धर्म खतीत में एक योगदान देने वाला साधन रहा है, इस समय है और आगे भी रहेगा।

## आज के युग में बौद्ध-धर्म और संस्कृति

करीब चार-पाँच शताबित्यों के अवरोध के बाद आज पृशिया के अनेक देशों में बौद-धर्म का पुनरावर्तन हो रहा है। आपान में यह पुनरावर्तन सन् १ महम्म प्रारम्भ हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद सिंहज मे बौद-धर्म ने अपना सिर उठाया और मेगेतुवत्ते गुयानन्द, एच० सुमंगल और कर्मज एच० एस० ओलकॉट के कार्यों ने राष्ट्रीय धर्म को आगे वहाया। भारत में बौद-धर्म का पुनरुखान एक व्यवस्थित आन्दोलन के रूप में सन् १ महा में शुरू हुआ, जब अनागरिक धर्मपाल ने महा-चोधि सभा की न्थापना की। चीन में बौद-धर्म का जागरया चीनी भिष्ण ताई-शु के प्रयत्नों के परियाम-स्वरूप हुआ। वर्मा में बौद-धर्म के पुनरुखान का कार्य महान विद्वान और सन्त जेदि सथदाव ने आरम्भ किया। एशिया के देशों में बौद-धर्म का यह पुनरुखान संस्कृति के ऐसे बीजों का वपन कर रहा है जो आगे बलकर फलेगे-फूलेगे। इसके कुछ लक्ष्य अंकुरों के रूप में अभी से प्रकट हो रहे हैं। भारत और एशिया के कई अन्य देशों में बौद-धर्म ने संस्कृति को जो प्रेरणा दी है, उसका कुछ उदलेख यहाँ कर देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार पूर्व से बौद-धर्म अब परिषम में भी फैलने लगा है, इसलिए विश्व के इस भाग के लिए बौद-धर्म का क्या सांस्कृतिक महस्त्व है, इसका भी कुछ निर्देश कर देना बहाँ आवश्यक होगा।

प्रिया के सम्पूर्ण देशों में सिंहज और बर्मा ऐसे देश हैं जहाँ जोड़-धर्म का पुनरुत्थान सबसे अधिक दृष्टिगोचर हो रहा है। यह देखते हुए कि श्रीलंका एक

होटा-सा द्वीप है जिसके बौद्ध निवासियों को संस्था केवस ४० खाल से कुछ अधिक है, उसने जो कार्य बौद्ध-धर्म के पुनक्त्थान की विशा में किया है, महान है। महाबोधि सभा और विश्व-बौद्ध-सम्मेजन (बक्ड फैलोशिप चाँफ बुविस्ट्स) जैसे दो अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म देने का श्रेय सिंहता को है । उसने अनेक धर्म-दुर्वो को धर्म-प्रचारार्थ बाहर भेजा है और इस दिशा में उसका काम सम्भवतः केवल जापान के बाद है। संस्कृति के लिए उसके योगदान भी महत्त्वपूर्ण है। कुमारस्वामी मजलसेकर और बुद्धदक्त जैसे विद्वान, मंजुश्री थेर और जार्ज क्येट जैसे चित्रकार भीर भी निस्तंक, धनपास भीर तम्बिमुत्त जैसे सेसक भीर कवि सिहत के बाहर भी प्रसिद्ध और सम्मानित हैं। सिहत्त भाषा की निरन्तर प्रगति और समृद्धि ही रही है। बर्मा में स्वतन्त्रता की प्राप्त के बाद सीत गति से बौद-धर्म का प्रनरूपान हो रहा है और बर्सी बीद संस्कृति नया जीवन प्राप्त कर रही है । स्थास, कम्बोडिया भीर बाम्रोस में पहले से ही बीट-धर्म जीवित रूप में विद्यमान है भीर उसके विकास में जी धीमापन का गया था वह अब हट रहा है। वर्तमान शताब्दी में सम्पूर्ण पालि त्रिपिटक का स्थामी लिपि में ४४ जिल्हों में प्रकाशित होना एक महान कार्य है। श्रभी तक पालि त्रिपिटक का यही एक मान्न परिपूर्ण संस्करण है जो प्शिया में मुद्रित हुआ है। जापान में बाधुनिक बीधोगिक सम्पता का प्रभाव पशिया के सब देशों से अधिक पढ़ा है। आधुनिक जीवन के बिदेशी और विरोधी बातावरण में बौद संस्कृति को संरचित रखना आज जापान की सबसे बढ़ी समस्या है, जिसके समाधान में उसे काफी सफलता मिख रही है। प्रसिद्ध जापानी विद्वान डा० डी० टी० सुजुकी अपने सेखों और भाषणों से यूरोप और अमेरिका के विचार भीर संस्कृति को गहरे रूप से प्रभावित कर रहे हैं । चीन, तिब्बत, नैपाल और बीस जगत के सन्य भागों में राजनीति ने सस्थायी तौर पर अधिक महस्य प्राप्त कर विका है। फिर भी चीन के जन गया-राज्य ने हाल में बर्मा को अगवान बद की धातकों के कुछ अंश और चीनी त्रिपिटक बादि की जो मेंटें मेजी हैं, वे महस्य से खाखी महीं हैं।

बीड़-धर्म का पुनर्जीवन भारत में सामान्यतः साठ वर्षों से और विशेषतः पिछुचे दस वर्षों से हो रहा है, जिसे धर्मों के इतिहास की एक विशेष महत्त्वपूर्ण और विस्मयकारी घटना माना जा सकता है। एक धर्म जो शताब्दियों पूर्व खुप्त हो गया हो फिर जनता की इच्छा से इस प्रकार पुनर्जीवित हो, इसकी मिसाज विश्व

र. देखिए संगायन कुलेटिन, रंगून, अप्रैल १६४४, पृष्ठ २।

के इतिहास में मिखनी मुश्किख है। बाज से सी वर्ष पूर्व बौद्य-धर्म की इस जम्म-भूमि में उसके नाम को भी कोई नहीं जानता था। परन्तु काज यह घर-धर का शब्द है। भारत के शष्ट्रपति की कुर्सी के उत्पर खोक-सभा में 'धर्मचक-प्रवर्तनाय' जिला हुवा है, जो हमें भगवान बुद्ध की ही नहीं, ब्रशोक के धर्म-विजय की भी याद दिलाता है। इसी प्रकार ब्रशोक-स्तम्भ के शोर्थ-भाग पर श्रंकित सिंह जो विश्व की चारों दिशाओं में निर्भयतापूर्वक धर्म की बोचवा करते हैं, भारतीय गखराज की मक्षा के रूप में स्वीकार किये गए हैं।

यह कहने की चावरयकता नहीं कि बौद्ध-धर्म का पुनरत्यान भारत में सांस्कृतिक नवजागृति के साय चिनवार्य क्य से सम्बद्ध है। भारत ने बौद्ध-धर्म को सम्बद्ध रूप से सम्बद्ध है। भारत ने बौद्ध-धर्म को सम्बद्ध रूप से समक्षने के लिए पालि, संस्कृत, तिञ्चती श्रीर चीनी भाषाओं के महत्त्व को स्वीकार किया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के चनेक लेखकों ने अपनी-मपनी भाषा में बौद्ध-धर्म के प्रम्थों के जनुवाद किए हैं और कुछ ने बौद्ध विषयों से प्रेरणा लेकर स्वतम्त्र प्रम्थ भी लिखे हैं। रवीन्द्रनाथ शक्तर के ''नटीर प्जा'' और ''अभिसार'' तो प्रसिद्ध हैं ही, हिन्दी के प्रसिद्ध कहानी-लेखक यशपाल पर भी बौद्ध प्रभाव पड़ा है और गुरुवव्यासिंह द्वारा सर पृष्ठितन चारनोश्ड-कृत ''दि लाइट चांक पृश्चिया'' का ''पृशिया दा खाचन'' शोर्षक से आधुनिक पंजाबी भाषा में अनुवाद भी एक उश्लेखनीय रचना है। सलयालम के कवि कुमारन चस्सन का भी दृशी प्रकार एक महस्वपूर्ण स्थान है। धर्मानन्द्र कोसम्बी ने मराठी भाषा में कई सुन्द्र पुस्तकें बौद्ध विषयो पर लिखी हैं। हिन्दी में महाप्रिडत राहुल सांकृत्यायन और भदन्त चानन्द्र कौसल्यायन के अन्य साहित्य के लिए चसाधारया महत्त्व के योग-वान हैं।

चित्र-कला के चेत्र में श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर श्रीर नन्दलाख बोस ने न केवल खुद के जीवन से बिलक बींद इतिहास से भी श्रनेक विषयों को लिया है। श्रन्य कई चित्रकारों की कला-कृतियों में भी बीद प्रभाव परिलक्षित होता है।

परिश्वम के देशों में भी वर्तमान युग में बौद-धर्म का प्रशार हुआ है। भारत के समान यूरोप और अमेरिका में भी बौद-धर्म के पुनरुत्थान के परिशाम-स्वरूप साहित्य और दृश्य कजाओं पर उसका प्रभाव पदा है और संस्कृति को नव-जीवन मिला है। करीब सौ वर्ष पूर्व पूर्वी धर्म और संस्कृति, विशेषतः बौद-धर्म के अध्ययन में परिचमी विद्वानों को गहरी अभिरुखि उत्पद्ध हुई। यह रुखि केवल विद्या-प्रेम के कारण यी और विश्कृत स्वाभाविक थी। संस्कृत, पालि, विश्वती और वीती भाषाओं का अध्ययन धूरोपीय विश्वविद्यालयों में होने लगा जिसके

परिकाम-स्वरूप क्रानेक बीद प्रन्थों का प्रकाशन कीर क्रमुवाद हुका। यद्यपि बीद अध्ययन का आरम्भ पश्चिम में कोसमा हे कोरोस (१७८१--१८४१ ई०) ने किया. परन्तु इस अध्ययन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वासे प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान यूजीन बरनोफ ही थे। इसके बाद कई प्रसिद्ध विद्वान हुए, जिनमें मैक्समूजर भीर टी॰ डब्ल्यु राबिस देविडस के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मैक्समूलर ने "सेक्रेड बुक्स चाँक दि ईस्ट" तथा "सेकेड बुक्स चाँफ दि बुद्धिस्ट्स" नामक दी प्रन्थ-मालाओं का सम्पादन करने के अतिरिक्त स्वयं अनेक बौद्ध अभ्यों के सम्पादन और अनुवाद किए। टी० डब्स्यू० रायिस डेविड्स ने इसी प्रकार अनेक बौद्ध प्रन्थों के सम्पादन और अनुवाद करने के अतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से बौद्ध-धर्म पर कई प्रनथ जिसे जो अब भी महस्त्रपूर्ण और प्रामाणिक माने जाते हैं। उन्होंने "पानि टैक्सट सोसायटी'' की स्थापना की जिसने धन तक बौट-धर्म सम्बन्धी प्रन्थों की सौ से अधिक जिल्दें सम्पादित और अनुवादित की हैं। इन विद्वानों के बाद कुछ ऐसे क्षेत्रक हुए जिन्होंने बौद-धर्म को जोकिश्रय बनाने में योग दिया। सर एडविन मानींस्ड की "दि लाइट शांफ्र एशिया" (१८७६) बौद-धर्म की सबसे मधिक लोक-श्रिय शंग्रेजी रचना है। इसी प्रकार पाँख केरुस की कहानियाँ तथा अन्य रचनीएँ इस युग की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। बीसवीं शताब्दी के धारम्भ में बीद-धर्म न केवल भाषा-विज्ञान-वंत्तात्रों श्रीर इतिहासकारों के ही बह्कि ऐसे खोगों के भी बाकर्षण का विषय बन गया जो ईसाई धर्म से सन्तोष न पाकर किसी बन्य धर्म-साधना का जीवन-विधि की खीज में थे। शॉपनेर ने उन्नीसवीं शताब्दी के सध्य में ही अपने को बौद्ध बोधित कर दिया था । इस शताब्दी के अन्त में थियोसीफीकख सीसायटी ने, विशेषतः अपने संस्थापको के समय में, बीद-धर्म के प्रचार मे बीग दिया। इस समय इंग्लैएड, जर्मनी, फ्राँस और संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में बीद-धर्म की जहें जम चकी हैं। यद्यपि बीड-धर्म के धनवाचियों की संख्या यहाँ कम है. उनका प्रभाव निरन्तर बढ रहा है। प्रति वर्ष अधिकाधिक संख्या में बौद्ध-धर्म पर पुस्तकें निकल रही हैं। हीन के बाद सबसे बढ़े जर्मन कवि रेनर मेरिया रिल्के ने बद पर एक सुन्दर कविता जिस्ती हैं। इसी प्रकार इंग्लैंगड के राज कवि जोड़ मेसफीएड, टी॰ एस॰ इतियट, एडिथ सिटवैंब तथा डब्ल्यू॰ बी॰ बीट्स की कविताओं में यत्र-तत्र बौद्ध प्रसंगों की श्रीर निर्देश मिलता है। श्रार्थर वेसे द्वारा चीनी भाषा से श्रनुवादित कविताएँ बौद्ध भावनाश्रों से स्पन्दित हैं और श्राष्ट्रनिक कान्य-संप्रहों में इनमें से कई एक को स्थान पाने का गौरव भी मिल खुका है। एक्डस हक्सबे, बरट्रैयड रसज और कार्ज गस्टब जंग के खेखों में बीद्ध-धर्म की खोर प्रशंसापूर्ण निर्देश मिलते हैं। जुंग की बौद-धर्म में अभिरुचि सर्व-विदित है और बरट्रैयह रसल ने तो यहाँ सक घोषणा की है यदि उन्हें किसी धर्म को स्वीकार करने के लिए विवश किया जाए तो जिम धर्म को वे स्वीकार करेंगे, वह बौद्ध-धर्म ही होगा। उत्पर जिन खेखकों का नाम निर्देश किया गया है उनमें से बौद्ध कोई नहीं हैं। किसी बौद्ध लेखक का अभी आविर्भाव होना बाकी है जो आधुनिक यूरोपियन और अमेरिकन साहित्य में अपना नाम पैदा कर सके। पश्चिम में बौद्ध आन्दोलन ने कुद्ध आसाधारण प्रतिभा के कलाकारों को जन्म दिया है, जिनमें रोरिक, लामा ए० गोविन्द और अर्ल एख० ह्यू स्टर के नाम अधिक प्रसिद्ध हैं। इन सबने बौद्ध विषयों को अपनी चित्र-कला में प्रदर्शित किया है।

## श्राज के युग में बौद्ध-धर्म श्रीर राजनीति

बौम-धर्म का राजनैतिक सहस्य उसके सांस्कृतिक महस्य की तरह ज्यापक न होकर केवल एशिया तक सीमित है। इसका कारण यह है कि संस्कृति के विपरीत राजनीति में संख्या का महत्त्व है और बोद्ध-धर्म के अनुयायियों की संख्या एशिया में ही लाखा में है। बौद्ध-धर्म का राजनैतिक महत्त्व सबसे श्रधिक उसके शान्ति सम्बन्धी निष्कर्ष में है। शान्ति का तारपर्य केवल श्रस्थिर राजनीति का सन्तुलन ही नहीं है, वह एक मानसिक अवस्था है जो वैर की भावनाओं से रहित और उस निवेंयक्तिक भीर सार्वजनीन प्रेम से परिपूर्ण है जिसे बौद परिभाषा में 'मैंबी' कहते हैं। बौद्ध-धर्म मन में शान्ति का संचार करके उसका बाहर प्रसरका करना चाहता है। इस प्रकार उसका काम अन्दर से शरू होकर बाहर फैलता है। राजनैतिक स्तर पर बौह-भर्म किसी पश्च में नहीं पहला है। उसके पास मैत्री का ही सबसे बहा बल है, जो तटस्थ है और सम्पूर्ण विश्व को अपने में समेटे हुए है। भ्रशोक के धर्म-विजय के सिद्धान्त की स्वीकार कर सीने के पश्चात भारत के जिए यह स्वाभाविक ही था कि सबके प्रति मैत्री के आदर्श को वह विशव के मामलों में अपनी गतिशील तटस्थता की नीति का श्राध्यात्मिक श्राधार बनाता। इसी सार्वभौमिक मैत्री की नीति के कारण भारत किसी शक्ति-गृट में सम्मिलित नहीं हो सकता. क्योंकि उसका किसी देश या देश-वर्ग के प्रति विरोध-भाव नहीं है। भारत की तटस्थता की नीति वस्तृतः मैत्री की निवैंयक्तिक. सार्वभौमिक और तटस्थ शक्ति की ही प्रतीक है जो घीरे-घीरे विश्व में अपने प्रकाश की फैला रही है। इसी दृष्टि से हमें भारत-सरकार के पशिया के देशों के साथ पराने सम्बन्धों को पुनर्जीवित करने के प्रयत्नों को देखना चाहिए। चूँ कि बौद-धर्म ही इस प्रकार के आधार दे सकता है, इसिवाए न केवल पृशिया के क्षिप विश्व सम्पूर्ण विश्व के क्षिप, उसके राजनैतिक निकार्य इतने अधिक महत्त्व के हैं।

#### भविष्य

यद्यपि अविष्यवायी करना एक साहसिक काम ही है, फिर भी यह सोचा जा सकता है कि अविष्य में शताबिदयों तक बौद-धर्म संस्कृति और शान्ति के साथ हाथ मिलाकर चलेगा। जहाँ तक निकट मिल्य का सम्बन्ध है, उसका अधिक पुनरुज्जीवन एशिया के देशों तथा अन्य ध-बौद्ध देशों में होगा तथा उसके परियाम स्वरूप आगे चलकर एक महान सांस्कृतिक नव-जागरण विश्व में होगा।

## बौद्ध-धर्म का पुनरुत्थान : महाबोधि सभा

आधुनिक विश्व का एक-तिहाई भाग बौद्ध है। यह बौद्ध-धर्म का कुछ कम बढ़ा काम नहीं है। इतिहास के पढ़ने से मन पर यह प्रभाव पढ़ता है कि बिद्द विरोधी राजनैविक पिरिस्थितियाँ आहे हाथ न आतीं, तो इस धर्म के द्वारा निश्व की विजय पिरपूर्ण हो जाती। फिर भी बौद्ध जगत का विस्तार आज अल्प नहीं है। विक्वत, मंत्रुरिया और मंगोलिया के सहित चीन, कोरिया, जापान, हिन्दून-चीन, स्याम (धाईलैयड) बर्मा और आंखंका सब बौद्ध देश हैं। यथिप मलाया और इन्डोनेशिया बौद्ध देश नहीं माने जा सकते, फिर भी बौद्ध खोगों की संख्या यहाँ नगयय नहीं है। मध्य-पूर्व में मुस्त्वम देशों तथा रूस को छोड़कर प्रायः सम्पूर्ण पश्चिया बौद्ध है।

बचिप बौद-धर्म का उदय भारत में हुआ, आज वह वहाँ अधिक दिन्दगोचर नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत में बिल्कुल ही बौद-धर्म के मानने वाले नहीं हैं। इस देश के पूर्वी भाग तथा असम में बौद-धर्म आज भी विद्यमान है और उसका अभ्यास किया जाता है। राजपूताना के कुछ भागों तथा नैनिताल और दार्जिलिंग के जिलों में भी यह आज विद्यमान है। उदीसा में बौद लोगों की संख्या काफी है और सिक्किम और भूटान दो पूर्वारूप से बौद हैं हीं। नेपाल यद्यपि राजनैतिक दिन्द से भारत से अलग है, परन्तु सांस्कृतिक दिन्द से बह मारतीय संस्कृति के प्रभाव की परिधि में ही है। नेपाल की आधी जनसंख्या बौद्ध-धर्म को मानने वाली है।

महाबोधि सभा की स्थापना सन् १८६१ में खनागरिक धर्मपाल ने कोलम्बो में की। उनका जन्म सिंहज के एक धर्मार परिवार में हुखा था। सन् १८८४ में सर प्रवित धार्गोन्ड के कई सेख, जन्दन के "दि टेबिग्राफ" नामक पत्र में, जिसके वह स्वयं सम्पादक थे, प्रकाशित हुए थे। इन से धर्मपाल को बोध-गया के मन्दिर की दुर्दशा का पता चला, जिससे उनके हृदय को मामिक पीड़ा हुई। उन्होंने अपने परिवार के सब सुख-भोगों को छोड़ दिया धौर धनागरिक (गृह-विद्दीन) हो गए। बोध-गया के महाबोधि मन्दिर को पुन: बौदों को दिलवाना धौर भारत में बौद्द-धर्म का प्रचार, यही हो उद्देश्य उनके जीवन के हो गए थे।

श्रपने इस संकल्प की पृत्ति के लिए सनागरिक धर्मपाल ने जनवरी सन् १८६१ में बोध-गया की प्रथम यात्रा की। सन् १८६१ में ही वे सिंहल जीट गए और वहाँ उन्होंने कोल्लम्बो में महावाधि सभा की स्थापना की जिसके मुख्य दी उद्देश्य थे, बोध-गया में बौद्ध देशों के प्रतिनिध-स्वक्प भिद्य-संब की प्रतिष्ठा और संग्रेज़ी तथा भारतीय भाषाकों में बौद्ध-साहित्य का प्रकाशन।

महाबोधि सभा ने चार भिष्ठकों का एक शिष्ट-सबढल प्रथम बार सन् १८६१ में बोध-गया में श्रेजा, जिसके धारामन पर बंगाल के एक प्रसिद्ध दैनिक पन्न में लिखा या, ''क्यों न बौद्ध-धर्म का यह धप्रत्याशित प्रत्यावर्शन बोध-गया मे एक बौद्ध बस्ती की स्थापना के रूप में हमारे धन्दर धारार का यह संचार करे कि जिससे हिन्दू खोरा विश्व के महान राष्ट्रों में धपने स्थान को दुनः प्राप्त कर सके ।''

सहाबीधि सभा का दूसरा महान कार्य अष्टूबर सन् १ मर १ में एक अन्तर्रा-ध्ट्रीय बौद सम्मेखन का बुक्याना था। यद्याप इस सम्मेजन की व्यवस्था एक क्षेटे पैमाने पर ही की गई थी, फिर भी इसमें चीन, जापान, खंका धीर चटगाँव के प्रतिनिधियों ने भाग बिया। इस सभा का उद्देश्य बौद्ध जगत का प्यान बोध-गया मन्दिर की कोर आहुष्ट करना था ताकि इस मन्दिर की पुनः प्राप्ति में उन सब का सहयोग मिल सके।

महाबाधि-सभा ने सन् १ महाबाधि एयह दि यूनाइटेट बुद्धिस्ट वहर्ष '' का बारम्भ किया, जिसके सम्पादन का भार स्वयं धनागरिक धर्मपाल ने बहुन किया। धर्मपाल ने ''गोस्पेल खाँफ बुद्धा'' के प्रसिद्ध केखक डा॰ पौंक केरस के निमन्त्रया पर अमेरिका की दूसरी यात्रा की और एक वर्ष कक वहाँ रह कर नौद्ध-धर्म पर अनेक भाषया दिए और अमेरिकन महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। उनके भाषयाों सं प्रभावित होकर अनेक लोगों ने नौद्ध-धर्म स्वीकार कर खिया।

र. इशिष्टवन मिरर, नवस्थर ३, १०६१।

सन् १६०० में महाबोधि सभा की शाखाएँ मद्रास, कुशीनगर धौर अनुराधपुर (सिंहज) में खाजी गईं। सन् १६०२ में अनागरिक धर्मपाज ने फिर अमेरिका की यात्रा की और होनोलुलु की श्रीमतो मेरी ई० फास्टर से महाबोधि सभा के लिए काफी आर्थिक सहायता प्राप्त की। महाबोधि सभा द्वारा निर्मित धर्मराजिक चैत्य विहार का उव्धाटन समारोह १० नवस्वर सन् १६२० को हुआ और इसी समय सन् १८६१ में मद्रास राज्य के कृष्णा जिलों में प्राप्त बुद्ध धातुओं की इस विहार में प्रविद्धा का गई।

स्वतम्बता-प्राप्ति के बाद विहार सरकार ने सन् १६४६ में बुद्ध-गया टैन्पिक एक्ट पारिस किया जिसके अनुसार बोध-गया मन्तिर का प्रबन्ध एक समिति के सपूर्व कर दिया गया, जिसमें ४ हिन्द और ४ बौद सदस्यों के रहने की स्ववस्था है। इस प्रकार ६० वर्ष के जरने संघर्ष के बाद महानोधि सभा नोध-गया मन्दिर की पुनः प्राप्ति के उद्देश्य में श्रांशिक रूप से सन्तत्तता प्राप्त कर सकी है। सन् १६६१ में सारनाथ में मुद्धगन्धकुटी विहार का निर्माण पूर्ण हुआ जिसमें भाज नवा जीवन स्पन्ति हो रहा है। इस समय महाबोधि सभा की शाखाव गया, सारनाथ, नई विरुक्ती, खखनऊ, बम्बई, महास, नौतनका और अजमेर में काम कर हती है। सन् १६४६ में भग शावक सारिपुत्र भीर महामीदगक्कावन की बातुओं के भारत-भागमन के समय सथा साँची में एक नव-निर्मित विद्वार में उनकी स्थापना के भवसर पर भारत की जनता ने बुद्ध और बीद-धर्म में जिस गहरी निष्ठा का परिचय दिया वह विस्मरण की जाने वाली बात नहीं है। वैशाल-पूर्णिमा का उत्सव जिस उत्साह से अब भारत में मनाया जाने जगा है, वह भारतवासियों की बौद-धर्म में गहरी अद्भा का सूचक है और इस बात का सूचक भी कि जिस कार्य को आज से साठ वर्ष पूर्व भानागरिक धर्मवाल ने शरू किया था भीर जिसे महाबोधि सभा के निःस्वार्यं कार्यंकर्ता तब से जारी रख रहे हैं. सफलता प्राप्त कर रहा है और अपने फल प्रदान कर रहा है। महाबोधि सभा ने बौद ग्रन्थों के भारतीय आधाओं में अनुवाद के काम को भी अपने हाथ में लिया है और उसमें काफी अगति हो रही है। पावित का अनुशीवन भीरे-भीरे उर्भात कर रहा है। सबसे पहले सर भागतीय मुकर्जी ने सन् १६०८ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैटीक्यबेशन से लेकर एम० ए० तक पालि के श्रध्यापन की व्यवस्था की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के इस बदाहरख का अनुसरण बाद में पटना, बनारस, जलनक, बम्बई, पूना और बडीटा के विरव-विधासयों में किया गया । अभी हास में बिहार राज्य सरकार ने नासक्या पासि प्रविद्वान की स्थापना की है।

बौद-धर्म के सन्देश ने चापुनिक जगत में एक विशेष महस्य प्राप्त कर क्षिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिस शान्ति की बात करता है, उससे यह स्वना मिसती है कि सम्पूर्ण विश्व चाज उन विश्वासों की चोर जौट रहा है जो बुद्ध के धर्म में मृतिमान हैं।

#### तरप्रचौ सच्याय

## सिंहावलोकन

जात अध्यायों में भारत और उसके बाहर बौद-धर्म की कहानी की रूपरेखा उस कड़ी को दिखाने के लिए दी गई है जिसने अनगिनत शताब्दियों से भारत और पूर्व के अन्य देशों को एक दूसरे के साथ ओहा है।

एक धर्म के रूप में बौद्ध-धर्म की महत्ता उसके करुणा, मानवता धौर समता सम्बन्धी विचारों के कारण है। बौद्ध-धर्म एक आकस्मिक खटित ब्यापार नहीं या। वैदिक यज्ञवाद धौर बुद्ध-पूर्व काल से क्षेकर बुद्ध के काल तक प्रचलित दार्शनिक चिन्तनों की पृष्ठभूमि में बौद्ध-धर्म का आविभाव हुआ। बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों की कथा, जैसी कि वह पालि प्रन्थों में विश्वत है, उनके देवस्त के बजाय उनकी मानवता पर अधिक आश्रित है।

भगवान बुद्ध के उपदेशों का संविध वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है:---

- (1) पाप-कर्म का न करना,
- (२) जो कुछ भी शुभ (कुशल) कर्म हैं, उनका संचय करना, चौर
- (३) भपने चित्त को शुद्ध रखना।

भगवान बुद्ध के कर्म-सम्बन्धी विश्वास का एक विशेष समाजशास्त्रीय महत्त्व है, क्योंकि वह व्यक्ति के धापने कर्म की उसके जन्म (जाति) से धार्थिक महत्त्व हेता है।

राजगृह, वैशाली और पाटिलपुत्र की बौद संगीतियों के वर्णन स्थितरवाद-परम्परा के अनुसार दिए गए हैं। एन्द्रे बेरो नामक फ्रेंच विद्वान ने अवश्य यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि पाटिलपुत्र में दो संगीतियाँ हुई, जिनमें से प्रथम में भिन्न-संघ में भेद उत्पन्न हुन्या। इस प्रथम संगीति में महासंधिक स्थितरवादियों से पृथक् हुए और तूसरी संगीति में स्थितरवादियों के मुख्य अंग से सर्वास्तिवादी अलग हो गए। स्थितरवादियों ने इसी समय 'विभज्यवादी' नाम प्रदृश किया और महान सन्नाट अशोक ने उन्हें संरच्या प्रदृत्न किया। -

श्वशांक महान के शासन-काल में बौद्ध-धर्म यद्यपि १८ सम्प्रदायों श्रीर निकायों में विभक्त था, फिर भी वह इसी समय, उसके राज्याश्रय में, न केवल दृष्ठ श्रास्त्रल भारतीय, बिल्क एक विश्व-धर्म ही बन गया। बौद्ध-धर्म का जो उत्तरी देशों यथा श्राप्तानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान (मध्य पृश्चिया), चीन, तिक्वत, मंगोलिया, नेपाल, कोरिया श्रीर जापान में तथा दृष्टियी देशों यथा सिंहल, बर्मा, भाई-देश, कम्बोडिया, वियत-नाम ( चम्पा ), मलाया श्रीर इयडोनेशिया में प्रचार हुआ, उसके सम्बन्ध में भी एक परिच्छेद दिया गया है।

भारत श्रीर उसके बाद के देशों में बौद्ध-धर्म के जो मुख्य निकाय श्रीर सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, उनका भी विवरण दिया गया है श्रीर यह भी स्पष्टतः दिखाया गया है कि किस प्रकार थेरवाद (स्थविरवाद) बौद्ध-धर्म की सरज्ञ शिचाओं का क्रिमिक विकास भारत में माध्यमिक श्रीर योगाचार सम्प्रदायों के जटिज सिद्धान्तों के रूप में हो गया श्रीर फिर काद में उनका चीन श्रीर जापान में श्रीर श्रीक विकास हुआ।

पालि, संस्कृत, तिब्बती और चीनी भाषाओं में प्राप्त चिपिटक साहित्य का सामान्य परिचय दिया गया है और पालि और संस्कृत बीह साहित्य के मुख्य ग्रन्थों का विस्तृत पर्याक्षोचन किया गया है।

एक भ्रन्य रुचिकर विषय बौद्ध शिचा-विधि के सम्बन्ध में हैं। इसके सम्बन्ध में यहाँ यह दिखलाया गया है कि ब्राह्मण-काल के संकीर्य परिवार-विद्यालय का भ्रातिक्रमण कर बौद्ध शिचा-पद्धति विस्तृत विहार-विद्यालय या संघाराम-विद्यालय के रूप में विकस्तित हुई, जिसके दरवाजे बौद्ध श्रीर श्र-बौद्ध, भारतीय श्रीर विदेशी, सब के लिए खुले थे।

भारत चौर उसके बाहर के देशों में चशोक के बाद जो बौद महापुरुष हुए, उनमें सं कुछ के सम्बन्ध में पाठकां को बताने का प्रयस्त भी किया गया है।

महान चीनी यात्री फाहियान, युधान-च्वांग और इ-स्सिंग ने अपने-अपने समय के मारत के बौद्ध-धर्म के चित्र हमें दिए हैं। एक पृथक् परिच्छेद में, भारत के द्वारा उनके कृतज्ञतापूर्ण सम्मान के चिन्द-स्वरूप, उनके सम्बन्ध में विवरण दिया गया है।

यह एक सर्व-सम्मत तथ्य है कि भारत अपनी अभिधटन-कक्षाओं के आरम्भ के किए बौद-धर्म का ऋणी है। भारत या उसके बाहर जहाँ कहीं भी बौद-धर्म गया, वह वास्तुकता, भूतिकता और चिश्र-कला के जिए प्रेरणा का एक स्रोत बन नवा। कालान्सर में बोद-धर्म में एक महान परिवर्तन धाया। नैतिक धर्म के अपने प्रारम्भिक स्वरूप से बौद्ध-धर्म का परिवर्तन महायान के सिद्धान्स के रूप में हुआ, जिसने बुद्ध का दैवोकरण किया धौर बुद्ध के शरीर की पृजा करना धर्म का एक प्रमुख झंग हो गया। बुद्ध के अनुगामी की अब आरम-विमुक्ति की उतनी चिन्ता नहीं रही। उसने अपने साथी प्राणियों के प्रति करुणा के कारण अपनी विमुक्ति को उस समय तक दूर रखना अधिक पसन्द किया जब तक सब प्राणी ध्रपनी विमुक्ति को उस समय तक दूर रखना अधिक पसन्द किया जब तक सब प्राणी ध्रपनी विमुक्ति प्राप्त न कर लें। इसके लिए उसने बार-बार जन्म लेकर नूसरों के लिए जीना-मरना अधिक अध्वा समका, ताकि इस प्रकार वह दूसरों की विमुक्ति में सहायक हो सके। इस प्रकार आरमविमुक्ति-रत्त निवृक्ति के स्थान पर दूसरों की सहायता और सेवा पर आशित प्रवृत्ति का आदर्श सामने आया और इसे समाज का अधिक मंरक्ता मिला। तत्व-दर्शन के चेत्र में भी बौद्ध-धर्म विश्व के अनेकतावादी सिद्धान्त से अद्वैतवाद की और मुका। इस प्रकार बौद्ध-धर्म वेदान्तियों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत के अधिक समीप आगय।

उधर माया सम्बन्धो सिद्धान्त भौर संवृति सत्य भौर परमार्ध्व सत्य के रूप में सत्य का द्विविध रूप, ये दोनों सिद्धान्त वेदान्तियों द्वारा स्वीकृत कर जिप गए।

पशु-हिंसा-परायण यहाँ की मिंदा होने खगी और उनके स्थान पर पाक-यहा शुरू हुए ।

महाभारत में मनुष्य के व्यक्तिगत सदाचार के महत्त्व की प्रशंसा की गई है भीर भार्य अच्छाक्रिक मार्ग का भी निर्देश है। वैद्ध देवताओं की प्रतिष्ठा हुई और स्वयं भगवान बुद्ध विष्णु के भवतार माने गए।

धापुनिक संसार में बौद्ध-धर्म के सांस्कृतिक और राजनैतिक निक्कषों का विवेचन विस्तार से किया गया है। यह दिखाया गया है कि एशिया के देशों में बौद्ध-धर्म के प्रसार के साय बौद्ध संस्कृति का भी वहाँ प्रसार हुआ। इन नए विचारों से इन देशों को जो लाभ हुआ, वह न केवल धर्म के देश में था विक् संस्कृति के देश में भी, जो अपने विस्तृततम अर्थ में "समाज के एक सदस्य के रूप में मनुष्य के द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, विधि और अन्य समर्थताओं और स्वभावों की युम्मित समिष्ट है।"

१. ३, २, ७, ७३।

२. भागवत, १,३,२४।

बौद्ध-धर्म विश्व में शान्ति के लिए एक महान शक्ति सिद्ध हुन्ना है। भगवान शुद्ध की शान्ति, आस्म-बिद्धान, करुत्वा और उदारता सम्बन्धी नीति महाभारत की इन पंक्तियों में प्रतिध्वनित हुई है:---

> श्रकोधेन अयेत् कोधं असाधुं साधुना जयेत्। जयेत् कदर्यं दानेन जयेत् सत्येन चानृतम्॥ (कोध को अ-कोध से जीते श्रीर बुरे को मखे से। कंज्स को दान से श्रीर असत्य को सत्य से अय करे।)

इस भावना ने सध्यकालीन भारत में अनेक सन्तों के जीवन का निर्माण किया और आधुनिक भारत के महान मस्तिष्कों को भी बुद्ध के उपदेशों से मार्ग-दर्शन मिला है। महारमा गांधी के उपर भगवान बुद्ध के जीवन का जो प्रभाव पड़ा, वह स्पष्ट ही है। सत्याग्रह के सिद्धान्त को उन्होंने अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में कार्यक्य में परिण्य किया और वर्तमान भारतीय नेताओं में से कई राष्ट्र-पिता महारमा गांधी के सीधे उत्तराधिकारी हैं। भारत के प्रधानमन्त्री जवाहरताल नेहरू ने अनिगत बार यह बोषणा की है कि भारत और उसके बाहर सम्पूर्ण भगवों को शान्तिपूर्ण वंग से सुलकाने में उनका टढ़ विश्वास है। यही कारण है कि भारत की बोषित अन्तर्राष्ट्रीय नीति पंचशील पर आधारित है, जो सदाचार के पाँच नियमों के रूप में एक बौद्ध शब्द है और जिसमें विभिन्न आदर्शों को मानने वाले राष्ट्रों के सह-अस्तित्व की सम्भावना के लिए गुंजायश है।

#### परिशिष्ट-?



# राष्ट्रभाषा हिन्दी की श्रीवृद्धि के लिए

### उत्तर प्रदेश शासन का श्रमिनव प्रकाशन प्रयास

विसके अन्तर्गत

हिम्दी बाक्सय के विविध कंग-उपांगों पर प्रायः तीन सी मीलिक प्रम्थों के प्रवायन पूर्व विश्व के सहस्वपूर्ण ग्रन्थों के धनुवाद की पंचवधीय योजना । इस योजना में देश के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों पूर्व विशेषक्षों का सहयोग प्राप्त हैं।

श्रव तक प्रकाशित प्रन्थ:--

| विषय                      | लेखक पृ                | ष्ठ-संख्या | मूल्य      |
|---------------------------|------------------------|------------|------------|
| १भारतीय ज्योतिष           |                        |            | ~          |
| का इतिहास ड               | ० गोरस प्रसाद          | २७२        | ४ रु०      |
| २—तत्वज्ञान ,             | , दीवान चन्द           | २०४        | 8 40       |
|                           | , विभूति भूषण दत्त     |            |            |
| का इतिहास (प्रयम          | तथा                    |            |            |
| भाग) ,                    | , ऋवधेश नारायण सि      | ह २३८      | ३ ₹०       |
| ४श्ररिस्तू की राजनीति     |                        |            |            |
| (मूल मीक से अनुवाद)       |                        | ६४७        | <b>₹</b> 0 |
| ४—उत्तर प्रदेश में बौद्ध- | <b>डा० नितास दस</b>    |            |            |
| धर्म का विकास             | तथा                    |            |            |
|                           | श्री कृष्णदत्त बाजपेयी | ३३८        | ६ रू       |
|                           |                        |            |            |

अत्यन्त स्वच्छ छपाई, कपदे की जिल्द और आकर्षक आवरण इन अन्धों की अपनी विशेषता है। डिमाई आठपेजी आकार में छुपे ये नयनामिशम अन्ध किसी भी पुस्तक-क्ष की शोभा बहायेंगे।

--प्राप्तिस्थान--

उत्तर प्रदेश प्रकाशन, सूचना विमाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

# हमारे नये सिक्के



## ९ अप्रैल १६५७ से चालू ।

वर्तमान और नवे दोनों ही सिक्दते में लेनदेन हो सकेंगी ह इन सिक्कों को लेने में कोई भी इतराज नहीं कर सकता ।

वरिवर्तन तालिका में दिए वसे मूल्यों के अनुसार ही पेते किन्मेंगे। आव उस से स्थादा पेसे न तो बीजिए न मंगिए।

आप नयें, कर्नमान का नये पुराने सिक्के मिला कर (को बी आप के पास हों) पैसे वे सकसे हैं।

कैवल पैसे देते समय ही इस तालिका का उपयोग कीजिए।

 ठीक ठीक हिसाब करने के लिए आप १०० क्ये पैसे बराबर १ सक्य या १६ आने, या ६४ पैसे या १६२ पाइयां इस दर से गिनिए। कैसे देते सम्बद्ध ही निकटतम नए पैसे तक हिसाब करना होगा; काल क्या पैसा या उससे कम को छोड़ देना होगा और आधे नये कैसे ते अधिक को एक नया पैसा गिनना होगा।



| तरसता     | से याद रखन | के लिए।      |
|-----------|------------|--------------|
| १ स्थवा   | 253        | १०० नये पैं  |
| द प्रामे  | 560        | ५० नये पैसे  |
| ४ ग्राने  | 1000       | २५ तब पैसे   |
| ३ धाने    | 102        | १९ नवे पैसे  |
| २ बाने    | 1330       | १२ नवे पैखे  |
| र वामा    | 858        | ६ नये वैश्वे |
| माधा याना | 430        | ३ नये वैसे   |

# परिवर्तन तालिका

(एक ही भुगतान में चुकाए जाने वासे मूल्य का नये पैसों में परिवर्तक)

| धाने | गाइया | बचे पैसे | ग्राने | पाइय | नये पैसे | माने ' | गाइय | नये पैसे | माने । | गद्य | नवे पैसे   |
|------|-------|----------|--------|------|----------|--------|------|----------|--------|------|------------|
| o    | 7     | 2        | 8      | 3    | २७       | 5      | 3    | ५२       | १२     | ą    | ७७         |
| ۰    | Ę     | n        | 8      | Ę    | २६       | 5      | Ę    | Хą       | १२     | Ę    | 95         |
| 0    | 3     | ×        | 8      | 3    | ३०       | 5      | 3    | ধ্য      | १२     | 3    | 50         |
| ۶    | 0     | Ę        | ×      | 0    | 38       | 3      | 0    | યુદ્     | १३     | 0    | = 8        |
| १    | 7     | 5        | ¥      | a    | 33       | 3      | 3    | ሂ፡፡      | १३     | 3    | <b>5</b> 2 |
| 8    | Sq.   | 3        | X      | Ę    | 38       | 3      | Ę    | 38       | १३     | Ę    | =8         |
| 8    | 3     | 88       | X      | 3    | ३६       | 3      | £    | ६१       | १३     | 3    | =8         |
| २    | 0     | १२       | Ę      | 0    | ३७       | १०     | •    | ६२       | १४     | 0    | 50         |
| २    | 3     | 68       | Ę      | 4    | 38       | १०     | 3    | ६४       | १४     | 3    | 32         |
| २    | Ę     | १६       | Ę      | Ę    | ४१       | १०     | Ę    | ६६       | 88     | Ę    | 83         |
| 2    | £     | १७       | Ę      | 3    | ४२       | १०     | 3    | ६७       | 88     | 3    | ६२         |
| 3    | ۰     | 38       | y      | 0    | 88       | ११     | 0    | 48       | १४     | 0    | ४३         |
| ₹    | 3     | २०       | છ      | 3    | ४४       | ११     | ₹    | 90       | १४     | 7    | દપ્ર       |
| 3    | Ę     | २२       | છ      | Ę    | ४७       | ११     | Ę    | ७२       | १५     | Ę    | ७३         |
| \$   | •     | २३       | હ      | 3    | ४८       | ११     | 3    | ७३       | 8 %    | 3    | 23         |
| 8    | 0     | २४       | 5      | 0    | ४०       | १२     | 0    | ७४       | १६     | o    | 800        |

इसे रिखए इसकी आपको जरूरत पड़ेगी।

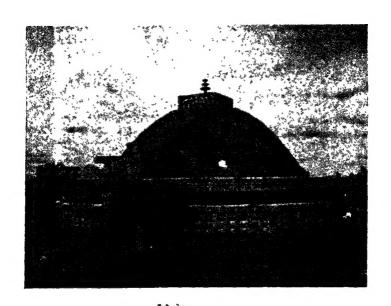

भारत में हर भाग के मोटर चलानेवाले शैल तथा बी.ओ.सी.पर भरोसा रख सकते हैं!



# नये प्रकाशन

समाज और संस्कृति

में

वोर सेवा मन्दिर

। यह हिन्दी

् पुस्तकालेय

श्राना

खर्च

रजीह